



```
पुस्तक : शिवाचार्य जीवन दर्शन
प्रस्तुति : श्रमण संधीय मंत्री श्री शिरीय मृति जी म.

सहयोग : श्रमण संधीय उपाध्याय श्री रमेश मृति जी म.

संपादक : विनोद शर्मा
प्रकाशक : भगवान महावीर मेडिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट,
आदौश्वर धाम कुप्पकलां, जिला संगरूर (पंजाव)
सहयोग राशि : चार सौ रुपए
प्रथम संस्करण : वार सौ रुपए
प्रथम संस्करण : वार भी रुपए
प्रथम संस्करण : वार भी रुपए
आपित स्थान : (।) भगवान महावीर मेडिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट
आदौश्वर धाम कुष्पकलां, जिला संगरूर (पंजाव)
```

मद्रण व्यवस्थाः कोमल प्रकाशन

: (2) श्री अनिल जैन, 1924, गली नं. 5, कुलदीप नगर, लुधियाना, (पंजाब) फोन : 9417011298

c/o विनोद शर्मा, म.नं. 2088/5, गली नं. 19, प्रेम नगर, नई दिल्ली, (निकट जखीरा) दूरभाष : 011-55830064, 9810765003

### आत्मने पद

महाप्राण गुरुदेव आचार्य डॉ. श्री शिव मुनि जी म. के संयमपूत जीवन को प्रकाश-पथ पर वह रहे रोगनी के रथ की संज्ञा दें तो अंके अतिश्यांबित के त्रियां ने कि त्रीयां उनके जीवन में काव्य सी सरसता है, उनकी वाणी में संगीत का स्वर बंलता है, उनके स्वर में इंश्यर का दर्शन होता है। उनका जीवन नंदनवन-सा पावन है, उनका वर्तन गंगाजल सा पवित्र है। उनको वाणी मधुर-मधुर मंदांकिनी की तरह बहती है। ऐसा देखकर लगता है यह उनके व्यक्तित्व का अतिशय है या हमारी श्रद्धा।

महाप्राण गुरुप्रवर एक धर्मसंघ के आवार्य हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व के विलक्षण गुण से महिमामंडित होने से आप के मार्गदर्शन में अध्यात्म अनुष्ठान के नव-नव प्रयोग हो रहे हैं। अब तक हमारा संघ सर्जनशील तो रहा है, पर न जाने किन क्षणों में अमण संघ का संबंध ध्यान से टूट गया। इस सवाल का जवाब जानने के बजाय यह बात अब स्वयंगिद्ध हैं कि संघ ध्यानस्थ होकर आसन जमाए बैटा है। साधना की धारा को ध्यान की धरा एक वहाकर गुरुदेव ने श्रमण संस्कृति की ध्यान स्थानस्थ संस्कृति की ध्यान स्थानस्थ संस्कृति की ध्यान स्थानस्थान संस्कृति की ध्यान स्थानस्थ हो इस तरह वे अप्रतिस ध्यानस्थानी हैं।

श्वेताम्बर जैन परम्परा में पहली बार किसी स्कॉलर ने अपनी बात शास्त्र के आइन में रखी, यह श्रेष भी पून्य गुरुरेव के पाणि-पदमों को जाता है। उन्होंने की विद्या, साहित्य, संस्कृति, दर्शन और जीवन मुक्ति की अवधारणा पर पी-एच. डी. की उपांध प्राप्त कर दुनिया को जैन दर्शन की सामियक दृष्टि समझाई। इसके लिए भारतीय मनीषा पून्य गुरुरेव को जैन विचारक के रूप में सदैव महत्व देती रहेगी। यह अलग बात है कि अब शोध और अनुसंधान की दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे हैं। फिर भी संघ और संघ के बाहर जितने शिक्षित संत हैं वे शिवाचर्य को सदैव अपना आरहीं मानते रहेंगे।

पून्य गुरुदेव चतुर्विघ तीर्थ को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। उनका मानना रहा है कि शाश्यत बातों का सामिथक मूल्यांकन होना चाहिए। ये इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहे कि युग के अनुरूप आक्षयक परिवर्तन होने चाहिएं। परम्पगएं बलती हैं, बदली जानी चाहिएं, नहीं बदलती हैं तो इसे स्वस्थ व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हां, मर्यादाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। पून्य गुरुदेव इस दिशा में प्रयोगधर्मी कहलाने वाले युगप्रधान आचार्य हैं।

आगम ज्ञान और आगमानुसार संयमाचार के लिए गुरुदेव ने बृहद् प्रयोग किए

हैं। चाहें आगम संपादन का क्षेत्र हो, या स्वाच्याय का क्षेत्र हो, या प्रवचनों को आगम अनुकूल बनाने की बात कहकर संघस्थ मुनियों को आगम प्रवीण बनाने की प्रिणा की बात हो। शिवाचार्य के इस रचनात्मक पक्ष को कैसे इतिहास अस्वीकार कर सकता है?

पूज्य गुरुदेव समन्वय के पक्षधर हैं। समन्वय उनके विचार में है, समन्वय उनके भाषा में बोलता है, समन्वय उनके आचरण में डोलता है। उन्होंने हर मंच पर समन्वय का रशेन प्रमुत किया। उन्होंने सभी दर्शनों को पड़ा। जैन, सिख, बौद्ध संस्कृति को जितना करीब से गुरुदेव ने परखा बैसा अन्यत्र कोई उदाहरण मेरे देखने में नहीं आता है। चाहे मदर देसेसा हो, चाहे शकराचार्थ हों, चाहे चर्च के पादरी हों, गुरुदेव के सभी धार्मिक प्रतिनिधयों के साथ मधुर सम्बंध रहे हैं। आपने हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई और पारसी मतवालों को अपनी बात समझाई और उनकी बात समझा इससे अधिक और समन्वय का प्रयोगधर्मा आचार्य कीन हो सकता है ?

पून्य गुरुदेव रचनात्मक धर्म में विश्वास रखते हैं। साधनात्मक धर्म के साथ स्वात्मक धर्म के आयोजन उनके नंतृत्व में स्वाह हुए। चिकत्सात्वय, शिक्षात्वय और सेवात्वय खोले गए। रक्तदान, चश्चदान एखं अर्थदान से समाज के पीड़ित वर्ग को राहत पहुंचाने के लोकोपकारी कार्य भी आप जैसे महान कर्मठ आचार्य के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। इस तरह से आहत को राहत पहुंचाने वाले आप एक मसीहा सते हैं। पूज्य गुरुदेव को इसलिए मानवता का मंत्रद्रप्टा ऋषि भी कहा जा सकता है।

बहुत वर्षों से सोच रहा था कि इस महान जीवन पर कलम चलाई जाए। चाहे प्रमाद कह लीजिए या अल्पज़ता, या फिर इशारे-इशार में गुरुदेव के द्वारा आज्ञा नहीं देना भी इस बिलम्ब का कारण रहा। श्रद्धालु चतुर्विध संघ के कई खबुद सहयोगियाँ द्वारा जब सुबे बार-बार उपालंग मिले तो मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में अपने गुरु का गुणगान किया है। यह उन सभी लोगों को भाएगा जिन्हें फूच आचार्य प्रवर भाते हैं। यह हमारे संघ का सीभाग है कि इनके जैसे व्यात्ते, जानी, गुणी और अनुभवी संत के हाथ में नेतृत्व है। मुझे विश्वास है कि गुप्ते, के नेतृत्व में अमण संघ अविचल मंगल होगा। में अपने प्रवास के बारे में आश्वस्त हूँ कि इसे गुरु गुणानुगंगी पाठक पढ़ेगा। साहित्य के लिहाज से न मैंने इसे लिखा है न मैं इसके बहाने साहित्यकार कहलाना चाहता हूं। मेरी यह पहली कृति गुरु गुण गाथ के रूप में आई है इसे ही में अपना सीभाग्य समझुंगा। पाठकों को प्रेरण का पावन प्रकाश मिले इसी सर्चावना के साध-

> –शिरीष मुनि (अमण संघीय मंत्री)

••• ४ ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

### भूमिका

अपने बारे में अपनी जुबान से कुछ बातें बयान करना चाहता हूं। मेरी अंतरंग इच्छा थी कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसे मंच बनाकर मैं अपने बारे में आप लोगों से सीधी बातचीत कर सकूं। सद्भाग्य से यह अवसर मेरे आत्मिष्ठय शिष्य अमण संघ के मंत्री सरल साधक शिरीष मुनि ने उपलब्ध करला दिया। यह अवसर मेरी जीवन-यात्रा के पड़ावों, ठहरावों, आरोहों, अवरोहों, विवादों, विरोधों की मनसंवाद से जनसंवाद तक जो बातें पहुंची वे सच्चाई के आइने में कैसी हैं, इसे इस 'भूमिका' पर बैठकर आप साफ-सुधरे ढंग से समझ सकते हैं।

साधना के मार्ग में बढ़ते हुए मेरे मन में एक ही प्यास थी कि प्रधु महावार की साधना क्या है? मैं कैसे बीतरागता को प्राप्त करू? इसी उद्देश्य से मैंने मुने दीक्षा ग्रहण की। यहां आकर साधना के मार्ग को खोल पुरा अनेक पड़ाव आये, उन्हों पड़ावों में युवाचार्य एवं आचार्य पर भी पुण्य प्रताप से प्राप्त हुए, मैंने आचार्य हुय की अन्तर पीड़ा का अनुभव किया। आंग अचार्य पर पर आने के बाद तीन वर्ष तक अनुभव किया। संयोग ऐसे बने कि उत्तरदायित्व के आधार पर मैंने कुछ निर्णय लिए, फुकृति के संयोग मुझे निमित्त बनन पड़ा। अब समझ में आ रहा है कि हम कर्ता नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं। धर्म-ग्राप्तन के लिए यही आवश्यक होगा।

विवाद मेरी जिन्दगी का स्थायी कॉलम है। युवावस्था में अपने परिवर्तनवादी रवियं के कारण मुझे कभी-कभी विद्राही साधक तक कहा गया। हां, में मर्यादाओं का, परम्पराओं का सम्मान करता हूं, पर प्रथाओं और रूहियों से उपने कर्मकाण्ड के प्रति नकारात्मक रहा हूं। मेरे दोनों आचार्य देव इस बारे में मेरी जिज्ञासाओं को लेकर हमेशा सहमत रहा मैंने एक दो बार तो उनकी असहमतियों को अपने आचरण और अंतःकरण से स्वीकारा और स्वयं में परिवर्तन किया, म्वयं की सोच में परिवर्तन किया। मैं उन दोनों महापुरुषों के प्रावर्तन जिया, स्वयं की सोच में परिवर्तन किया। मैं उन दोनों महापुरुषों के

प्रति श्रद्धावनत हूं कि उन्होंने मेरी परिवर्तन की प्यास को भी समझा, मुझे मर्यादित समझा, और मुझे मर्यादाएं समझाई। मैं मर्यादाओं का पाठ अपने सहयोगियों की नकारात्मक कृपा से अब भी पढ़ रहा हूं। मर्यादा का सवाल मेरे लिए उनकी तरह ही सर्वोपिर है। मर्यादा के मुद्दे पर कोई टकराव नहीं है, पर मर्यादा को परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, सब की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। स्वस्थ संवाद यानि सच्ची बहस के पक्ष में मैं अब भी हूं। इसके लिए मेरा कोई दुरग्रह नहीं, पर सामने वाले पक्ष को भी कोई पूर्वाग्रह रखकर मेरे वारे में नहीं सोचना चाहिए।

पुर्वाग्रह और दुगग्रह वे दुष्ट ग्रह हैं जो मन के आकाश को धूमिल करते हैं। मैं निवंदन करता हूं कि हम दुगग्रह मुक्त रहें, स्वभाव में जीए, परभाव के प्रभाव में नहीं आएं। मैं नहीं समझता कि निर्ग्रन्थ बनने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई असुविधा हो सकती है। मैं आचार्य के ऊपर अपने निर्ग्रन्थ का का का कि का समाना दिए कोण को का समझने की कोशिश करेगा. सेम, समाज रूपी चतुर्विध संध मेरे नजिए को समझने की कोशिश करेगा. मेरी जीवन यात्रा में जो उतार-चढ़ाव आए हैं उनको मैं साक्षी भाव से देखता हूं। आखिर हम सब छद्मस्थ हैं। श्रमण धर्म की साधना छद्मस्थ भाव से ऊपर उठाने का मंगल अनुष्ठान है। पर यह तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं छद्मस्थ मांव अं ऊपर उठ गया हूं। स्खलना, दोष किसी से भी, कहीं भी हो सकता है। हम परिस्थित को मनःस्थित पर हावी न होने दें यही मेरा अपना जीवन-दशेंन है।

मेरे सुयोग्य शिष्य शिरीष मृति जी ने गृह के जीवनवृत को इस पुस्तक में समेटा है। अपने बारे में प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना दोनों बड़े जटिल काम हैं। में अपने ही बारे में कुछ कहूं कुछ लोगों की निगाह में यह बात ठीक नहीं होगी, पर यह सच्चाई है कि मैंने हर काम अपनी आत्मा को साक्षी रख कर किया है, इसलिए में मूल्यांकन सच्चाई के आदम कर आइने के सामने खड़े एक श्रमण के रूप में किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह सच्ची बात सबको अच्छी लगे। आखिर अच्छाई और सच्चाई के बीच एक झीना-बीना फर्क तो है ही।

शिष्य का काम गुरु का गुणकीर्तन करना है। शिरीय मुनि ने वह किया। शिष्य द्वारा गुरु के लिए यह सब कहना उपयुक्त ही होता है। पर देखना यह है कि जन श्रद्धा के दर्पण में मेरा जीवन कितना उपयोगी सिद्ध हुआ इसके फैसला पाठक करेंगे। मेरे जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ बना है वह श्रेष्ठ श्रमण धर्म के कारण बना है, मेरे जीवन में कोई एक भी सद्गुण उतरा है वह ज्ञान गुरु की कृपा का अमृत फल है, मेरे जीवन में जो श्रिक्ट मिली है वह आचार्य त्रय (आत्म-आनन-देनेन्द्र) के आशीर्वाद का फल है। मेरे जीवन का कोई पथ यदि अभिनंदनीय है वह मुझे महान श्रमण संघ की श्रेष्ठ परंपराओं के निवंहन से मिला है। इसलिए मैं अपनी जीवनी की सभी श्रेष्ठताओं को अरिहत देव, शासन देव, शासन माता, आचार्य त्रय, गुरु और संघ के चराणों में समर्पित करता हां, और मेरे जीवन में कोई दुबंलता आई, किसी निर्णय के पीछे राग-द्रेष की किसी ग्रंथी ने काम किया तो एक निर्ग्रन्थ होने के नाते अपनी सारी कमियों और कमजोरियों को अपने खाते में डालता हूं। गुरु गुण-कोर्तन से आप अपने-अपने महान गुरु का गुण-कोर्तन करने को ग्रेरणा लेंगे तो मेरा विश्वास है कि शिरीय मुनि की श्रद्धा महिमा मण्डित होगी।

मंगल मैत्री के साध-

-शिव मुनि (आचार्य श्रमण संघ)

### सम्पादकीय

'शिवाचार्य जीवन रर्शन' गामक ग्रन्थ में जैन भर्म दिवाकर घ्यान-योग आवार्य सम्राट् श्री शिल मुनि जी म. के जीवन और रर्शन की यथारूप प्रस्तुति हुई हैं। इसे पढ़कर पाठक शिवाचार्य के जीवन और रर्शन से परिचित्त होंगे तथा जानेंगे कि किस प्रकार एक मुमुक्षु आत्मा ने पहले स्वयं को साधना से तथाया, और उसके बाद विश्व- कल्याण के लिए स्वयं को साधनी किया।

परम पून्य शिवाचार्य का व्यक्तित्व क्षीरसागर के समान अगाध और आकाश के समान असीम है। उसे शब्दों की सीमा में समिट पाना संभव नहीं है। कह सकते हैं कि यह मध्य शिवाचार्य के अगाध-विशाल व्यक्तित्व की और होंगत-भर है। शिवाचार्य के समग्र जीवन-दर्शन को लिखने के लिए तो सैंकड़ों ग्रन्थ भी कम होंगे। फिर भी एक शिव्य ने अपने मन-महाकाश पर उपरे श्रद्धा और भिवत के नील नक्षत्रों को शब्दों के सांचे में डालने का स्तृत्य प्रयास किया है। युवा मनीषी श्रमणसंघीय मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज ने पूरी ग्रामाणिकता से इस ग्रन्थ की रचना की है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने किनिवत् मात्र भी अतिशराबिक को प्रयेश नहीं ने दिया है। उन्होंने जैसा देखा और जैसा महसूस किया उसका अक्षरश: उल्लेख किया है।

पूज्य श्री शिरीय मूनि जी म. ने इस ग्रन्थ के लेखन के साथ साहित्यक क्षेत्र में प्रवेश किया है। गुरु-गुणगाथा के रूप में उनका यह ग्रन्थ भाषा और भाव को दूरिट से अत्यत समृद्ध है। जन्म से अद्याविध पर्यंत पाठक स्वयं को शिवाचार्य के साथ यात्रायित अनुभव करता है। शिवाचार्य के जीवन में खिले-विकसे महान संस्पुण पाठक को मुख्य बनाते हैं। स्पादन के प्रसंग पर अदेश मुनिजयत ने मुझे सम्पण किया। इस महनीय ग्रन्थ के साथ जुड़कर में स्वयं को धन्य मानता हूं। असंख्य भव्य प्राणियों की तरह मुझ पर भी गुरुवर शिव का अनंत वात्सल्य-वर्षण हुआ है जो मेरे जीवन का सर्वोच्च निधान है।

आशा करता हूं कि पाठक एक महान आचार्य के जीवन-दर्शन को पड़कर अपने जीवन में भी उन सदगुणों को विकसित करेंगे जो ब्रद्धेय शिवाचार्य की जीवन-धरा पर विकसित हुए हैं। इसी में इस ग्रन्थ और इसके रचयिता की सफलता निष्ठत है।

–विनोद शर्मा

| ••• 8 | ••• | <br>*** | शिवाचार्य | : जीवन-दर्शन ••• |  |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|--|
|       |     |         |           |                  |  |



### मंगल भावना

जैन शासन में रत्नत्रयी की आराधना का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक चारित्र का एकांतवाद मान्य नहीं है। तीनों के समन्वय से मोक्ष का मार्ग बनता है।

जैन परंपरा में रलत्रय की विशिष्ट आराधना करने वाले आचारों और मुनियों की प्रलंब तालिका है। वर्तमान में अनेक जैन आचार्य और मुनि रलत्रयी की आराधना में संलग्न हैं। उनमें अमण संघ के आचार्य शिवमुनि जी का नाम उल्लेखनीय है। इनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा है। निकटता से मैंने उनकी भावधारा को पहा है। सन् 1985 में आचर्य तुलसी पाली में विराज रहे थे। प्रेक्षाध्यान का शिविर था। श्री शिवमुनि जी प्रेक्षाध्यान के शिविर स्थल पर आए, कुछ समय तक रहे। एसस्पर विचार-विमर्श भी हुआ मैंने उस समय श्री शिवमुनि जी में विनम्रता, ग्रहणशीलता और गुणग्राहकता—इस त्रिपरी का युगपत् अनुभव किया। वह अनुभव पुष्ट हो रहा है। यह अतिशयोक्तित नहीं है। एक पवित्र आत्मा की पवित्रता सतत बढ़ती जाए। हमारी मंगल भावना।

पंजाबी युनिवर्सिटी, पटियाला

3 अप्रैल, 2006

–आचार्य महाप्रज

en an an

### मंगल संदेश



श्रमण संघ अनुशास्ता आचार्य सम्राट् श्री शिवमुनि जी म. जिनशासन के तेजस्वी नक्षत्र हैं। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व विशाल और विराट् हैं। स्वाच्याय और घ्यान के क्षेत्र में आपका योगदान विशेष प्रश्तसायम है। परम फूच आचार्य सम्राट् श्री आस्ताराम जी म. द्वारा व्याख्यायित आगमों को संपादित रूप में प्रकाणित कराके आपने आगम

स्वाध्यायिओं पर महान् उपकार किया है। आपका मौलिक साहित्य भी युग को नवीन चेतना और चिन्तन के नवीन क्षितिज प्रदान करता है।

ध्यान-साधना में आचार्यश्री की काफी रुचि है। आप अपना अधिकांश समय ध्यान साधना में अर्पित करते हैं। आप सामृहिक रूप से भी ध्यान शिविरों का आयोजन करते रहे हैं। सहस्रों लोगों ने आप द्वारा आयोजित शिविरों से शुद्ध धर्मध्यान का अनुभव किया है। ध्यान-साधना शिविरों द्वारा आपश्री विश्व मंगल का अभियान चला रहे हैं।

आचार्यश्री के 35वें दीक्षा वर्ष पर उनके सुशिष्य श्रमण संघीय मंत्री श्री शिरोष मुनि जी ने 'शिवाचार्य जीवन रहांन' नामक ग्रन्थ की रचना द्वारा शिवाचार्य के साधनामय जीवन का अभिनंदन किया है। आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर हम भी उनकी महान साधना का अभिनंदन करते हैं एवं कामना करते हैं कि शिवाचार्य शतायु हों और अपनी साधना से जैन जगत को आलोकित करते रहें।

इन्हीं सदाकांक्षाओं के साथ-

–आचार्य सुभद्र मुनि

# शंदेश



यह जानकर अत्यधिक प्रसन्ता है कि आचार्य सम्राट् श्री शिवसुनि जी महाराज के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर 'श्रि**वाचार्य** जीवन दर्शन' शीर्षक से एक उपयोगी और प्रासींगक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

आचार्य श्री शिव्यमुनि जी महाराज के साथ हमारे अत्यंत आत्मीय और सीहार्द्युण संस्मन्ध हैं। जब-जब उनमें मिलना हुआ, उनके विचारों को पढ़ने का अवसर मिला एवं उनके व्यक्तित्व से रूबक होने का अवसर प्रारत हुआ, तब-तब एंसा लगा कि वे अगाध ज्ञानी हैं और साथ ही साथ उनका ज्ञान उनके जीवन में घुलिसल गया है। उनका मन सरल पूर्व निर्मत्त है, जितने उनके विविध आयामी कार्य हैं, जितने वे उनो हीं, जितनी उनको स्वाप्त हैं, जितना उनका तम है और जितना उनको उपलब्ध्याई उतने ही वे सरल हैं, निर्मूध हैं प्रक्रियों हैं। उन्होंने न केवल जैन समाज की महान स्वीवत्व से अभिम्रेरित किया है। विशेषतः जैन अगाने के सराल की अपने महान व्यक्तित्व से अभिम्रेरित किया है। विशेषतः जैन अगाने के सराल और प्रकार को प्रकार को विशेषतः जैन अगाने के सराल की प्रकार को प्रकार को विशेषतः जैन अगाने के सराल की प्रकार को प्रकार को की स्वीवत्व से अगाने के सराल की प्रकार को प्रकार को विशेषतः की

आज जैन समाज को विश्वपारण पर स्वापित करने की जरूरत है। इस महान कार्य में आचार्य शिवसुनि जो के योगदान की विशेष प्रासंगिकता है। एक और महत्वपुण कार्य धर्म के क्षेत्र में अपेश्वित है और वह है धर्म और विज्ञान का समन्यन। आचार्य शिवसुनि जी ने धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ा है—धर्म का विवेक और विज्ञान की शिवत के संयोग का नाम उन्होंने दिया है—पगवान महावार्य मंदिद्देशन एंट रिसर्च सेंटर ट्रस्ट। दर्शनं, विवेचन, तक्ष और विवेक को मानवीय संवेदना के साथ ग्रहण करने बाले आचार्य शिवसुनि ने ओजस्वी वक्ता एवं जनलेखक के रूप में अपने ज्ञान को इतना सरूव बनाकर प्रस्तुत किया है कि ओता एवं पाठक को ग्रहण करने में क्विनाई न हो, दसे बोझ न लगे।

मैं आचार्य शिवमुनि के सुरीर्घ जीवन की एवं यशस्वी संतता की कामना करता हूं। शासनदेव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे परम ज्ञानी आचार्य का संपूर्ण जैन समाज को निर्तर और सिक्रय सानिच्य, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती रहे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

नोखा (राजस्थान) —आचार्य श्रीमत् विजय नित्यानंद सूरीश्वर

### हार्दिक शुभकामनाएं



हम लोगों के लिए परम प्रसन्तता की बात है कि आचार्य सम्राट् श्री शिष्टामुनि जी महाराज के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर 'शिराबादार्य जीवन दर्शन' नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्डिक शुभकामनाएं।

आचार्य श्री शिवधुनि जो महाराज का जीवन और दर्शन संतता का विराट गिरशॉन है। सातवं दशक में भी वे जिस सक्रियला एवं युवकत्व जैसी म्सूनिं, लाजगी एवं कमंद्रता को यो रहे हैं कर एक विलक्षण उदाहण है। बातक, वृत्व बृद्ध – आचार्य शिवधुनि तोनों अवस्थाएं एक साथ जो रहे हैं। एकांत चिंतन, सिक्रय ध्यान, प्रवचन के नियमित कार्य के साथ अंग्रेजों, हिरी, संस्कृत, प्रकृत का अध्ययन, केन दर्शन का मनन-संपादन। इस अनवरत चर्या का हो परिणाम है कि आचार्य शिवधुनि ने कहां आगाम संपादन कार्य को गति दी वहीं करीब तीन दर्जन विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। जहां ये निर्मत साहित्य साधना में संत्वन हैं वहीं भगवान महाशीर को वाणों को और जैन धर्म और दर्शन को विश्वन व्यापी बनाने के तिस्त प्रयासरत हैं।

आचार्य शिवसुनि जैन परंपरा के अद्वितीय शलाका पुरुष हैं और समग्र भारतीय मनीया और विवंतन के प्रमाणिक व्याख्यता हैं। वे करुणाई संव हैं, विश्ववधु हैं, वाशवधु हैं, वृष्णपुरुष हैं, वृणपुरुष हैं। उनकी मानस रवनातमक और सुजानसक ज्जी जहां गृहन आत्मीयता से ओत-प्रोत है वहीं मानवीय मृत्यों से संप्रेरित और समलंकृत हैं। आचार्य शिवपुनि जहां अपनी संतता और साधना से उन्नत आप्यासिक बीवन जीते हुए स्वर्थ का कल्याण कर रहे हैं बहा है अपनी साधना को जनकल्याण में भी नियोजित कर रहे हैं। वे निरंतर समाज के नैतिक उत्थान एवं चारित्रिक उन्यन की बात करते हैं तो लगता है कि वे समाज सुधारक हैं। एक तह से वे समाज-सुधारक और अध्यातम पुरुष दोनों के बीच समन्वय कायम किए हुए हैं वो उनकी संतता को नया आयाम देता है।

मै आचार्य श्री शिवमुनि के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर उनके सुदीर्घ जीवन की एवं यशस्यी आध्यात्मिक जीवन की काममा करता हूं और शासनदेव से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महान आचार्य का संपूर्ण जैन समाज को निरतर और सक्रिय सान्निच्य, मार्गदर्शन और ग्रेरणा प्राप्त होती रहे।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

\*\*\* 12 \*\*\*

नकोदर (पंजाब) -आचार्य श्रीमद् विजय वीरेन्द्र सूरीश्वर

### ්ස යුව යුව ලිව මිනු මිනු මිනු මිනු මිනු මිනු මිනු මින

## शंदेश



संतता के 35 वर्ष और वे भी निरंतर सक्रिय, सार्थक और बहुआवामी। आचार्य डॉ. शिवमुनि जी महाराज घन्य हैं जिन्होंने अपनी साधृता को सार्थकता में ढालते हुए 35 वर्षों का सर्थक पूरा किया है। वे इस दृष्टि से शतक पूरा करें, यही उनके प्रति मंगलकामना और शामभावना है। 35वें दीक्षा दिवस के

अवसर पर 'शिखाचार्य जीवन दर्शन' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, यह उस संत पुरुष एवं अध्यात्म के विराट व्यक्तित्व के प्रति पावांजिल का एक प्रेरक माध्यम है। इस तरह के उपक्रमों के माध्यम से हम महान पुरुषों के महान आदशों को जनता के सामने लाकर उन्हें आदर्श राहों पर अग्रस्त करने का महान कार्य संपादित करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाए।

आचार्य श्री शिरमुनि जी महाएज हमारे अपने हैं, आत्मीय हैं, और आध्यात्मिस सफर के पथिक हैं। इस समय वे जैन समाज के ही नहीं, बिल्क संपूर्ण भारत के और तिश्वय मानवता के ऐसे महान संत पुरुष हैं जिनकी आध्यात्मिक ऊजों से हर व्यक्ति संबल पाता है, समाधान पाता है और जीवन की सफल डगर पर अग्रसर होता है। किसी साहित्य पुरुष की पोक्तयां हैं कि कवि जितना स्वच्छ होता है। प्रतिबन्ध उतना ही स्वच्छ होता है। इसते तिहर मन जितना संवदनाओं से परा होता है अनुपृति उतनी ही गहन होती है। आचार्य शिवमुनि ने इसी स्वच्छ संबेदनशील मन से मानव जीवन की समस्याओं को रेखा है, समझा है और उन्हें बहुमूल्य समाधान की रिशाओं तक पहुंचाया है।

मैं आचार्य श्री शिवमुनि के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं और शासनदेव से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महान आचार्य का संपूर्ण मानवता को निरंतर सान्निच्य और पथदर्शन मिलता रहे।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

नकोदर (पंजाब) 16 फरवरी, 2006

–आचार्य श्रीमद् विजय वसंत सुरीश्वर

### 50 50 4 4 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 मंगल कामना



भारत देश अध्यातम के लिए विश्व में पजा जाता है। इस देश की मिटटी को चंदन समझकर मस्तक पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पवित्र वसंधरा ने महावीर और बद्ध को जन्म दिया है, इसी मिटटी में गांधी और विवेकानंद जन्मे हैं। यह भिम सर, तलसी, कबीर की जन्मस्थली है। यह धरा मीरा, दाद, नरसी की है. इस देश की धरती संतों-सयानों की है, दिव्यात्माओं और

पुण्यात्माओं की है। इसी दिव्य, अलौकिक और विलक्षण अध्यात्म परंपरा में आचार्य श्री शिवमनि भी हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा से जाति, धर्म, वर्ण, भाषा के भेदभाव के बिना जन-जन का कल्याण किया है। वे जैन धर्म और दर्शन के महावीर और महात्मा गांधी की परंपरा के ऐसे उज्ज्वल-प्रेरक प्रतीक हैं जिनके आसपास मानवता के कल्याण के ही कण विकीर्ण होते हैं। आचार्य शिवमनि का जीवन चिंतन और सजन, अहिंसा और अनेकांत का निकष और मानदण्ड है। उनका संपूर्ण रचना संसार विपल और बहुआयामी है। जीवन का तत्त्व और यथार्थ उनके लेखन और विचार का धरातल है। अध्यात्म उनके चिंतन का क्षितिज है। आचार्य शिवमुनि शुद्ध, प्रबुद्ध प्रज्ञा और निर्मल चेतना के पर्याय हैं।

आम जन-जीवन एवं श्रद्धालजनों पर आचार्य श्री शिवमृनि का विशेष प्रभाव है, वे गणग्राही व्यक्तित्व हैं। अक्सर वे नैतिकता एवं चारित्रिक उन्नयन का जीवन जीने वाले अध्यातम के पथिकों का पोत्साहन की भाषा में ही उत्साहवर्धन करते हैं। अभी हमने सखी परिवार अभियान पारंभ किया। उनका निरंतर पोत्साहन मिल रहा है। हमारी पत्रिका श्री विजय इन्द्र टाइम्स के लिए भी उनकी शुभकामनाए समय-समय पर मिलती रहती हैं।

आचार्य श्री शिवमनि में कल्पना और संकल्प का संदर समन्वय है। वे उन्नत समाज निर्माण के लिए नित नई कल्पनाओं को संजोते हैं और जल्दी ही वे कल्पनायें उनका संकल्प बन जाती हैं। संकल्पों को आकार देने के लिए वे पूरी जिजीविषा और परी कर्जा के साथ जट जाते हैं। ऐसे संकल्प-परुषों से ही यह धरा धन्य बनी हुई है। आज उनके भीतर से जो ऊर्जा निकल रही है, वह ऊर्जा हजार गुना बढे और उस ऊर्जा से संपूर्ण मानवता का कल्याण हो, यही आचार्य शिवमृनि के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक मंगलकामना है।

हार्दिक शभकामनाओं के साथ।

नकोदर (पंजाब)

-गणिवर्य राजेन्द विजय

16 फरवरी, 2006 

शिवाचार्य · जीवन\_दर्शन ♣▲▲

### Message

We experienced great pleasure in our first meeting and Satsang with Acharva Shreeji Shiyacharvaji during their Dhyan Shivir at Koba, Jain Vishwa Bharati, Gandhinagar near Ahamdabad around five years back. The inner hearty desire of Veer-Shasan Vitrag approach and vision of Inner Soul Science understanding for one and all seemed to be guiding goal of Shivacharvaji.

Ever since our first satsang and meeting with Acharya Shreeji, we had great pleasure to meet again and again since then every year. We came to know well 'Acharya Shreeji's Jivan Darshan' and also found his inner straight forwardness and naturality of approach-basic tenets of Vitrag Marg and 'Divya Sangh Aachar Following'.

We are fully confident about wide and vast Inner Vision of Acharva Shreeji. We express our blessings from our Heart for the well-being of Acharva Shreeii and Sangh following the every one's inner bliss and peace for and in spreading Vitrag message to all.

With Best Compliments.

-Kanudadaii

SWARN SINGH BOPARAI
Kıttı Chakra
Awarded Padma Shri by the President
Vice Chancellor
PUNIABI UNIVERSITY, PATIALA

### हार्दिक बधाई

मुझे यह जानकर अंति प्रसन्नता हुई है कि आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर 'शिवाचार्य जीवन-दर्शन' एवं 'आत्मदीप' मासिक पत्रिका का एक विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है।

यह गौरव की बात है कि आचार्य शिवमुनि जी ने अपने मुनि जीवन के साथ-साथ पंजाबी युनिवर्सिटी के धर्म अध्ययन विभाग से 'भारतीय धर्मों में मोक्ष विचार' विषय पर शोध कार्य करके पी-एच. डी. उपांध प्राप्त की थी और वर्तमान समय में वे श्री वर्द्धमान श्वेताम्बर स्थानकवासी संघ के चतुर्थ पर्टश्य आचार्य हैं। में ध्यानयोगी आचार्य शिवसुनि जो के स्वास्थ्यपूर्ण लम्बे आयुष्य की कामना करता हूं एवं उन्हें इस मौके पर हार्दिक बधाई ग्रेषित करता हूं।

Zan Pai E

-स्वण ।सह बापाराय

# शंदेश



अर्हम् नम:

सौजन्य मृतिं विद्वान् प्रभावक आचार्य श्री शिव मृति जी महाराज के दीक्षा के 35 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में 'शिवाचार्य जीवन दर्शन' और 'आत्मदीप' मासिक पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है, यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है।

आचार्य श्री से मेरा तो अल्प परिचय है, परन्तु उनकी सरलता, उदार स्नेह भावना, सौजन्यता आदि गुणों से मैं प्रभावित हूं। उनके द्वारा हो रही धर्म प्रभावना अनुमोदनीय है। जन-जन तक प्रमु महाबीर की वाणी का उनका प्रचार कार्य भी सराहनीय है। अनुकंपा-जीवदया आदि शुभ कार्य जिनशासन के उनके द्वारा होते रहें, यही मेरी शुभकामना है।

संयम मार्ग में उत्तरोत्तर उनके आत्मा का विकास हो, उनका जीवन मंगलमय बने, यही इस शुभ अवसर पर मेरी मंगल भावना है।

जामनगर (गुजरात)

–आचार्य पदमसागर सरि

### हार्दिक शुभकामनाएं



आचार्य सम्राट् श्री शिवमुनि जी महाराज के 35वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक मंगलकामना है कि आपके शिवमार्ग प्रशस्त/ मंगलमथ बनका स्व-पर-विश्व के लिए भी 'सत्यं-शिवं-मंगलम्' बने। मेरी यह भी उदात भावना है कि-'विश्वकल्याणकारी, परम उदार, सर्वोच्च वैज्ञानिक, पवित्रमथ जैन धर्म की एकता तथा विश्व शाँति के लिए आपश्री श्रीसंच सहित हमें अभी जैसे समर्थन दे रहे हैं इस से भी अधिक समग्र सहयोग हमें प्राप्त हो। आपके दीक्षा दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा यह शुभ-संदेश एवं शुभकामनायें हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

परसाद (राजस्थान)

-आचार्य कनक नन्दी

#### ස අත අත ස අව අත අත අත අත අත අත අත අ

#### श्रमण संघ आचार्य सम्राट् : मुनि शिव शोभित चौथे पाट!

('लावनीछंद' व 'ताटंक छंद')

–कविरत्न भ्री चन्दन मुनि ( पंजाबी )

महावीर, गुरु रूप मुनि जी, महामंत्र श्री नवकार। पनालाल तपस्वी गुरुवर, कृपा करें ये मुझ पर चार॥ पावन पाल रहे हैं संयम, बत्तीसी आगम अनुसार। डी.लिट. डॉ. शिवाचार्य की. महिमा का न कोई पार।। 'भाबु' वंश 'मलोट' नगर को, दुनिया में दमकाया है। स्वर्गवासिनी मां 'विद्या' को, रोशन बहुत बनाया है।। पिता 'चिरंजीलाल' स्वर्ग में. जाकर जो हैं गये विराज। उनके भी उपकारों को न, भूल सकेगा जैन समाज।। भाई 'राजकुमार' बड़े हैं, छोटे भाई 'विजयकुमार'। जैन धर्म अनुयायी पक्का, सारे का सारा परिवार।। मित्र विदेश घुमाकर लाये, गहरा और हुआ वैराग। घरवालों के न-न करते, दिये जगत के सब सुख त्याग।। 'उगनी सौ बयाली' सन् में, जन्म यहीं पर पाया था। मास 'सितम्बर' अष्टादश जग, फूला नहीं समाया था।। 'उगनी सौ बहत्तर' सन् जबं, मई सतारह आई थी। धुमधाम से जन्मनगर में, ही दीक्षा अपनाई थी।। भरी हुई थीं गलियां सारी, भरे हुये थे सब बाजार। जनता का इक सागर-सा ही, वहां रहा था ठाठें मार।। महागुणी जब शिष्यरत ने, चरणन शीश झुकाया था। पॉंडित गुरु श्री ज्ञान मुनि के, मन न मोद समाया था।। पूर्व जन्म के पुण्यों से है, मित अति निर्मल पाई जी! पहले. पीछे दीक्षा के की. भारी उच्च पढाई जी!

चस्त आपका संयम सबके, मन को भारी भाता है। ध्यान साधना पर भी सबका, ध्यान बहत ही जाता है।। हाथी जैसे धीर बड़े हैं. सागर सम गंभीर बड़े। कठिन परीषह सहने वाले, सचमुच ही हैं वीर बड़े।। मात्र एक उपवास बहुत से, करने से भी डरते जी! वर्ष हये इक्कीस आपको 'वर्षीतप' पर करते जी। वर्ष हये दस परे जिनको, 'वर्षी तप' को धारे जी! मंत्री श्री शिरीष मिन हैं, शिष्य बड़े ही प्यारे जी! 'श्रीयश मुनि जी', 'शुभम मुनि जी', 'शमित' शशांक मुनीश्वर और। सुव्रत मुनि 'सुगम' जी वक्ता, सेवाभावी भी हर तौर।। शिष्य आपके छह ये प्यारे, दो प्रशिष्य हैं गहन गणी। 'मृनि निशान्त' 'निरंजन मृनि' की, महिमा सबसे बहुत सुनी।। उगनी सौ सत्तासी 'पुना', तेरह मई सहाई थी। 'यवाचार्य' की पदवी प्यारी चार तीर्थ से पाई थी।। 'उगनी सौ निनानवें सन', नौ-जन महीना आया था। श्रमण संघ-आचार्य आपको, 'अहमदनगर' बनाया था।। 'सात मई' 'सन दो हजार इक', दिल्ली अति हर्षाई थी। लाखों ने आचार्य-पद की, चादर श्भ ओढ़ाई थी।। श्रमण, श्रमणियां, श्रावक आदिक, झम उठे थे लाखों लोग। क्या बतलायें हर्ष-खशी का, कैसा प्यारा था संयोग।। पदयात्रा-पंजाब, हिमाचल, कर्णाटक, हरियाणा जी। य.पी., दिल्ली, दक्षिण भारत, महाराष्ट में जाना जी।। उत्तरांचल, गजरात गये फिर, देखा जाकर राजस्थान। मध्यप्रदेश स्थारा प्यारा, अमृत जैसे दे व्याख्यान।। वक्ता. लेखक व सम्पादक, विज्ञ, विचारक भारी जी। 'चन्दन मृनि' पंजाबी महिमा, लिखी जाय न सारी जी।।

गीदड्वाहा मण्डी ( पंजाब )



शिवाचार्य के गुरुदेव





नाष्ट्रसत पजाब क्रमरी महाश्रमण पँज्य गुरुदव श्री ज्ञान मुनि नी महाराज

#### श्रमण संघ के चार आधार-स्तंभ



आचाय सम्राट श्री आत्माराम ती म





आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी म



आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म.



माता विद्यावती जी



उपाध्याय श्रमण श्री फूलचद जी म० के सान्निध्य में सामाचिक करते हुए किशोर शिव कुमार एव उनके अनुज विजय कुमार



युवा श्री शिवकुमार जी, एम ए की डिग्री के साथ



दीक्षापूर्व राजसी वेशभूषा में



युवा श्री शिवकुमार जी, अपनी तीनों विस्त्रत बहनों के साथ

प्रव्रज्या पर्व



दीक्षापूर्व क्राल पाळुसुनिनेहुए शिवकुनार जी, सतोष जी, निर्माला जीएवेस्ट्रिया जी



તારા શિષ્ટનાસી કારા થી, પિતા શી રિસ્થીતાલ કો દીકાદરી શાહા કૈતે હ્યુ

वाषणा-से स्वाध्याय कर





साधना के शिखर पुरुष पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द जी म. के सान्निध्य में





आनंदाचार्च का वात्सल्य-वर्षण (पूना प्रवास)



देवेन्द्राचार्य का स्नेह- वर्षण (नासिक)





आनंद-दरबार



सेवा गेरा सुख है



युवाचार्य पदारोहण के समय आनंदाचार्य से निर्देश लेते हुए



णमी सघरस (आचार्य-पदारोहण अहमदनगर में)



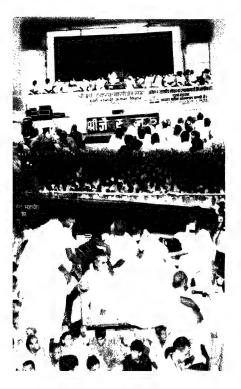

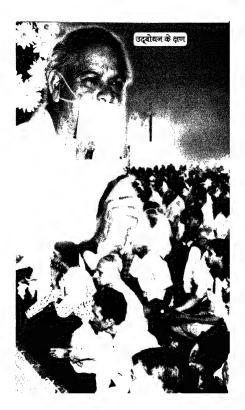

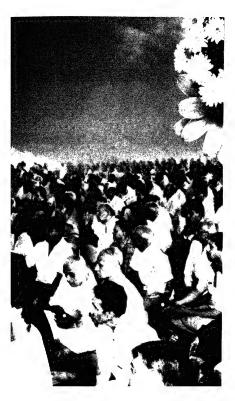



माह्मक चार भी शिवसृति ही।



चिन्तन के क्षण



प्रसन्ता मुद्रा में



## मा पडिबंधं करेह







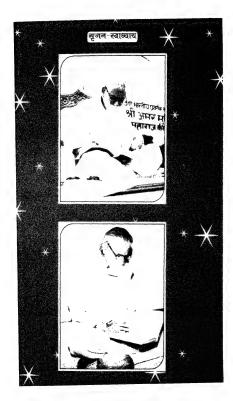

शिव समवसरण





## शिव-समवसरण









जन्म जराती पर गुरुदेव द्वारा आदर की चादर



पूर्व्यप्रयतेकथा(अमरमनिक्री नः के र



उपाध्याच प्रवस्थी जितेन्द्र मुनि जी म. , उपाध्याच प्रवस्थी स्वीन्द्र मुनि जी म. एवं मंत्रीवर्च श्री शिरीष मुनि जी म. के साथ उद्योधन देते शिवाचार्च



लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. के साथ



पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी म.के साथ



अहमदनगर में तपस्वी श्री मगनमुनि जी, सेवाभावी श्री विनोद मुनि जी आचार्च भगवन् से वार्तालाप करते हुए



आनंद-जन्म शताब्दी समारोह में आचार्य मगवन् के साथ आदर्शत्र्याच जी, महेन्द्रत्र्याच जी, प्रशांतत्र्याचे जी नेमिचंद जी, विनोद मुनि जी एवं सुणोगत्र्याच जी



विश्वकिसरी श्रीविज्ञल मुनि जी मः एवं २वे. आचार्य के साथ



टाहार्य शिर्चद्वा ची होता



शिव सर्गाति (प्रायस्म विश्ववणसंघीय सत्स्वव व श्वनण श्रनणियो व सार्थ



शिवादावीत्वादावीता-वंद्राकाचान

धर्मगुरुओं के साध



जीवार्च श्री विजय वीरेन्द्र सूरी के साथ



्रान्यास श्री चन्द्र शेखर विजय जी के साथ :

## धर्मगुरुओं के साथ



अक्रम-विज्ञान प्रणेता कनुदादा के साय



एस. एस. वाई. के फाउण्डर श्री ऋषि प्रभाकर जी के सा

मदर टेरेसा के साथ

श्री सिद्धान्त-सुपाठका मुं रत्न-त्रयाराधकाः। रे प्रमेष्टिनः प्रतिहि र्ननु नो मंगलम्।।

आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी के साथ

धर्मगुरुओं के साथ



श्री शंकराचार्य जी एवं विभिन्न धर्माचार्यों के साथ



मनमाड में विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा स्वागत



पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेची जी के साथ



दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना के साथ



जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ



केन्द्रीय मंत्री डॉ० कर्णसिंह के साधू



महाराष्ट्र के शिक्षामंत्री श्री सुरेशदादा जैन एवं दलुभाउ के साथ



केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पवन कुमार बंसल के साथ



राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक महलोत के साथ



हरियाणा के राज्यपाल बाबू परमानंद के साथ



हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ



राकेश पांडे (नंत्री पंजाब सरकार) के साथ



आगम प्राप्त करते हुए केन्द्रीय मंत्री दिलीप गांधी



सांसद श्री सतपाल जैन के साथ



राजदूत एल. एन. सिघवी से चर्चारत

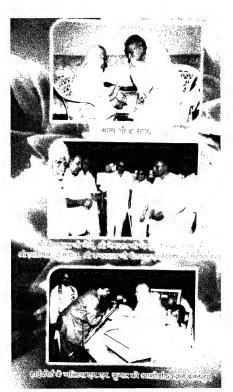



र्ग क्रॉनियोडिपीडियोन्सर्का विक्रियाचे व । येथ आफि ऑन क्रिकेटी हो बाहम जीमीनियस्त्रीपीसिय मधाराव



ा । ५० म से में बिताबीका है पिनियत कर फुर हो। ये पुनर्की नारण पुर १९४८ म आ जी मी पान आयों। बताय विकास प्रतिकार की मार्ग कर है



ක් හි ත්තනය කා නාවිත්යදීම් හා ආයාව මාස්

अलग-विगोचन व नेतात

ज्वराध्ययन स्त्रम् का विमोचनाकरताहर श्रीमहेन्द्रपाल जी ज्ञन एवं श्रीमती चादरानी जिन



मालेरकोटला में श्री अन्तकृददशाण सूत्रम् का विमोचन करते.हएप्रो स्ला जैन एवं स्थानीय सर्व के पदाधिकारी आणम विमोचन विभावना स्थान स्था





भाव परिवार द्वारा





















होनीए सम्कृति का प्रमान आदीएतर् धाम कृष्यकला



दिर श्री सरस्वती विद्या बंद नासिक

## प्रस्तुत ग्रंथ के सेखक भ्रमण संघीय नंत्री श्री शिरीष मुनि जी म. विमिन्म मुद्राओं में



नस्य मृत्र



के स्थान प्रशिक्षण-मुद्रा



आशीषदान मुदा



## सौजन्य





श्री संदीप कुमार जैन



श्रीमती मीनू जैन

स्य. श्रीमती सुमित्रा देवी जैन



श्री राजकुमार जी जैन



श्री पदन कुनार जैन



श्रीमती रेनू जैन

## सौजन्य

प्रस्तृत ग्रन्थ का प्रकाशन श्रद्धाशील श्रावक श्री मदीप कुमार जी जीन एव श्री पतन कुमार जी जैन ने अपनी आदरणीय मानुश्री मुभिज्ञ दवी जैन की पुण्य म्मृति में मंपन कराया है। मानु-भगवती श्रीमती मृमिज्ञा दवी जैन एक आदर्श श्राविका एवं धर्मप्राण मनारी थी। जैन धर्म के प्रति जनके हत्य में मृदुढ अनुराग धाव था। उनका समग्र जीवन सरलता, मज्जनता, म्यानिच्डा आदि मदगुणां की सुगंध में सुर्धभत था। उन्होंने अपने पृत्र वीच परिवार म भी इन मदग्रम्कारों का विकास किया। एक दृढ्धर्मिणी आविका के जीवन आदर्शों का अनुगमन करते हुए माता जी ने 15 अप्रैल 2005 को अपनी जीवनसात्रा पणे की।

थी संदोध जो क पिता श्री राजकुमार जो जैन भी एक सरलमना और उतराहरूय आवकरत है। उल्लेखनीय है कि श्री राजकुमार जी परम एक्ट शिवाचार्य के चई भाई है। उनका जीवन भी पृज्य शिवाचार्य के समान हो सक्त और विमल है।

श्री भरीप कृमार जी जीन एव श्री पवन कृमार जी जैन आदर्श युवक हैं। आप मिरम्य जीन सम्ब क अग्रगण्य श्रावक हैं। धार्मिक, सामाजिक एव प्याधारिक क्षत्र म आपन पर्याप सुरवण अर्जित किया है। श्रीमती मीनृ जैन्द्र धर्मपत्नी श्री पर्योप जैन्। एव श्रीमती रण्ण जेन (धर्मपत्नी श्री पवन कृमार जैन) भी धर्मपाराण महिलाएं हैं। पुर परिवार में पृत्य शिवाचार्य श्री के प्रति सुरृढ संवितभाव एवं जैन धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धाभाव है।

श्री सदीप कुमर जी जेन श्री एस एस. जैन महासंघ मंगलदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए समाजसेवा में समर्पित हैं।

#### प्रांतप्टान : **मै॰ आविनाथ टेडर्स**

कॉटन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेण्ट 34, न्यू एडीशनल मण्डी, सिरमा (हरियाणा) दूरभाष: 01666~237705, 237739 (ऑ.) 237708, 237713 (निवास)

# अनुक्रमणिका

#### कथा शत्यं शिवं शुन्दरम् की

23 - 46

वश बुक्ष / ओसवाल वश का इतिहास / अवतरण / पारिवारिक परिवेश/ सस्कृति सस्कार की / अक्षर आराधना / धर्माकुरण / वैराग्य जर्मिया, आत्म गुरु के घाट पर / संग सदगुरु का / ध्यान का पनघट / पहले जागरण किर आचरण / ग्रेरणावान - प्रतिवान / सात समवर पार / सस्कृति के अतस्वर

#### ज्योत से ज्योत जने

47-68

जल कमलबत् / मदालसा—सी मा / दीक्षार्थं अनुमति का स्वरूप / प्रस्थान / वैराग्य का स्वर्णिम क्षण / पर्यटन और प्रवजन / वेष और विचार / दीक्षा का दर्शन / अभिनिष्क्रमण उत्सव / धर्म जागरण / केसर सजम की / प्रवज्या पर्व / गुरु मत्र / बड़ी दीक्षा

#### शाधना और श्वाराधना

69-90

अणगार शिव / जिज्ञासा और समाधान / स्वाध्याय के शिखर-सोपानो पर / प्रथम वर्षायोग / प्रखर प्रवाचक / वपश्चयों / अध्ययन यात्रा . अनुसंधान पथ पर / दूसरा वर्षायोग / लोक मगल का अनुष्ठान / सोर मंगलम् / लुधियाना का स्मरणीय प्रवास / युवाचार्य पद चर्चित चरितनायक / तीसरा वर्षायोग / भक्त हृदय श्री रोशनलाल जो जैन

## श्वप्न द्रष्टा संत

91-110

चौथा वर्षायोग / पाचवा वर्षायोग / छठा वर्षायोग / सत संगम / एक निर्मृष्य की ग्रन्थ साधना / शिक्षा गुरु के घाट पर , सेवानिष्ठा / सातवा वर्षायोग / प्रवेश 'ध्यान की मुद्रा में / महाजनो येन गत. / आठवां वर्षायोग / नौवा वर्षायोग / दसता वर्षायोग

क्रमल खिले कब्रम-कब्रम

111 - 120

शिवाचार्य • जीवन-दर्शन \*\*\*

ग्यारहवा वर्षायोग / स्वर्गारोहण साधना के सुमेरु का / प्रवर्तक पद चादर

समर्पण / बारहवा वर्षायोग / अहिसा का उदघोष / प्रजा-परुष से प्रजा-पुत्र की भेंट

तेरहवा वर्षायोग / प्रतिबोध एक सुश्रावक का / प्रवर्तक श्री रूपचद जी

## श्णबांकुशें के देश में

121 - 140

महाराज से मधुर भेट / आचार्य श्री हस्तीमल जी म. से भेट / आब्रु पर्वत पर अध्यात्म योग / चौदहवा वर्षायोग / वर्षीतप प्रारम / श्रमण सघ के सचिव / तपस्वीराज श्री चपालाल जी म से भेट / महामहिम मुनिराजों से मिलन / आचार्य श्री तुलसी से मिलन / व्याख्यान वाचस्पति श्री विजय मनि जी म से मिलन / उत्तर भारतीय श्रमण सघ का एकनिष्ठ समर्थन / हल्दीघाटी की मादी पे / झीलो की नगरी मे / अहिल्या नगरी मे उपाध्याय पद पर्व पर

संस्कारधानी में उत्तर आया शरज पुना प्रवास/ आनदाचार्य के सान्निध्य मे / पन्द्रहवा वर्षायोग / आगमन आनद का / मदर टेरेसा से भेट / शंखनाद : साधु सम्मेलन का / पुना मे / इगियागार संपण्णे

बहद साध-सम्मेलन / सोलहवा वर्षायोग / ध्यान शिविर मे खिला शिरीष बक्षिण की धर्म थंश पर 157-172 सतरहवां वर्षायोग / अठारहवा वर्षायोग / यादगिरी पदार्पण / रायचुर मे होली चातुर्मास / गुरु चरण मे मन-भ्रमर / उन्नीसवा वर्षायोग / हम्पी में पदार्पण / 'नदी नाव सजोग' का लोकार्पण / शिमोगा में महावीर जयती । सेवा व सर्वोदय के तीर्थ में । श्रवण बेलगोला की तीर्थ धरा पर । वैदिक मत्रो से सम्मान / बीसवा वर्षायोग / होली चातुर्मास श्रीरामपुर में / आनदाचार्य का महाप्रयाण / श्रद्धाजलि सभा / इक्कीसवा वर्षायोग/ दस दिवसीय ध्यान शिविर / बाईसवा वर्षायोग / सर्वोच्च अकादमिक सम्मान . डी लिट की उपाधि / आचार्य श्री तुलसी का आमत्रण / ध्यान साधना शिविर / बैगलोर में होली चातुर्मास / हुबली में अक्षय तृतीया महाशब्द में धर्म प्रचार 173 - 194तेईसवा वर्षायोग / वाजपेयी जी से चर्चा / अष्ट दिवसीय प्रवचन माला/

चौबीसवा वर्षायोग / साईं की शिरडी मे / समन्वय के सुत्रधार / नासिक

में ऐतिहासिक वीर जयती / पच्चीसवा वर्षायोग / सरस्वती विद्या केन्द्र की स्थापना / छब्बीसवा वर्षायोग / ध्यान दीप / श्री सरस्वती विद्या केन्द्र मे ध्यान शिविर / पग-पग दीप जले / एलोरा यात्रा / नियति लेख/ सत्ताईसवा वर्षायोग / शिखर सम्मिलन / अपर्व मिलन अपर्व विदाई / ध्यान शिविरो के समायोजन / देवेन्द्राचार्य का महाप्रयाण / श्रद्धाजलि सभा / सरस्वती विद्या केन्द्र मे / विहार और धर्मप्रचार / संत का सेवा-समर्पण / ध्यान यज्ञ/ अहमदनगर मे पदार्पण

#### अभिनंदन-यंदन

195-208

ध्यान शिविर / मुनि मिलन / आगन औरगाबाद का / सेवाकाश का तारक/ गरु गणेश नगर में ध्यान शिविर / अटठाईसवा वर्षायोग / विहार-विवरण / जामनेर मे पदार्पण / नववर्ष का मगलपाठ / अपर्व धर्म जागरणा / ऋषीश्वर अमोलक की तपोभूमि में / अहमदनगर में होली चातुर्मास / स्मृति पर्व और सेवा यज्ञ / महावीर जयती / आचार्यद्वय का मिलन / अक्षय ततीया पर्व / आचार्य श्री को शिष्य द्वय का लाभ

# भुरुशज भुजरात में

209-228

अटठाईसवा वर्षायोग / दिल्ली की दिशा मे विहार-यात्रा / आचार्यों से मिलन / आबु पर्वत पर / प्रव्रज्या पर्व / मेवाङ् की माटी पर / ध्यान शिविर । उतर आया उत्सव । झीलो के शहर मे । होली चातुर्मास । गुलाबी नगर में / लालकिला की पाचीर से / पवर्तक श्री का स्वर्गारोहण

## अभिषेक आचार्य का

229-246

ध्यान का ध्वतारा

ਰਜ਼ਨ *ਸ਼ਾਨਰ ਮੈਂ ਧੁ*ਚਾਣ-ਧੁਕਾਣਾ

247-284

तीसवा वर्षायोग / आलोक आगम का / उत्सव-महोत्सव / सत सम्मिलन । विभूति त्रय का स्मृति दिवस । पचकुला मे महावीर जयती । सदगुरु द्वारा शिष्यसत्तम का स्वागत / हिमालय हिमाचल मे / इकतीसवा वर्षायोग प्रकाश-पुरुष की प्रकाश-यात्रा

265-284

सक्राति पर्व पर सदेश / जन्मभूमि मे पदार्पण / महावीर के गढ़ मे वीर \*\*\* 20 \*\*\* ●●● शिवाचार्य : जीवन~दर्शन **▲▲** 

जयती / निराकार गुरु साकार शिष्य में / सरस हुआ सिरसा / शासन का अनशासन / बत्तीसवां वर्षायोग / चमत्कारी क्षण / लोक मगल की यात्रा / पटियाला पदार्पण/ देहरादुन में होली चातुर्मास / अबाला कैट में महावीर जयती / होशियारपुर मे अक्षय तृतीया पर्व / विरक्तमना रुबी जैन का

## नेह के नंदन वन

दीक्षोत्सव / तेतीसवा वर्षायोग

धर्मरथ की नई धुरिया / जड़ से जोड़ने का आहवान / न्यायाधीशो के लिए सदेशः 'आदीश्वर धाम' मे पदार्पणः अमण सगीति । अवसान अदिति का। प्रवास कार्यकम । चौतीसवा वर्षायोग

## थ्यान : चेतना का रुध्वशिष्ठण

301-310

285-300

आत्मध्यान का स्वरूप / आत्मध्यान की फल निष्पत्ति

शिव शाहित्य : एक अवसोकन

311-336 आगम संपादन / आगम एक परिचय / श्री आचाराग सूत्रम / श्री स्थानाग सत्रम / श्री उपासकदशाग सत्रम / श्री अतकददशांग सत्रम / श्री अनुत्तरौपपातिकदशाग सूत्रम् / श्री विपाक सूत्रम् / श्री निरयावलिका स्त्रम / श्री दशवैकालिक स्त्रम / श्री उत्तराध्ययन स्त्रम / श्री नदी स्त्रम / श्री दशाश्रुतस्कध सुत्रम / श्री आवश्यक सुत्रम / तत्वार्थ सुत्र जैनागम समन्वय । जैनागमो मे अष्टाग योग । श्री जैन तत्व कलिका विकास । भारतीय धर्मों मे मक्ति विचार / ध्यान एक दिव्य साधना / योग मन सस्कार / ध्यान पर्थ / जिनशासनम् / पढंम नाण / अहासह देवाणप्पिया/

शिव धारा / अन्तर्यात्रा / नदी नाव सजोग / मा पमायए / अमृत की खोज/ आ घर लौट चले / सबज्झह कि ण बज्झह / सदगुरु महिमा / अध्यात्म सार / प्रकाश पज महावीर ज्ञाद्धीदीय

पटट परम्परा / गुरु परम्परा सक्षिप्त परिचय /

वर्षावास तालिका / शब्द-चित्र / आत्म-शिव साहित्य



337-368



## नमन



वीर प्रभु महाप्राण, सुधर्मा जी गुणखान। अमर जी युगभान, महिमा अपार है। मोतीराम प्रज्ञावन्त, गणपत गुणवन्त। जयराम जयवन्त, सदा जयकार है।। जाती-ध्याती शालीग्राम, जैनाचार्य आत्माराम। ज्ञान गुरु गुणधाम, नमन हजार है। ध्यान योगी शिवमुति, मुतियों के शिरोमणि। पूज्यवर प्रज्ञाधनी शिरीष नैया पार है।।



कथा सत्यं शिवं ह



शिवाचार्य के स्वर में साधना का संगीत बजता है। उनके मौन में ध्यान

का गीत रचता है। उनका अंत:करण

उनके आचरण से ज्यादा पवित्र है।

वे एक ऐसे श्वेताम्बर संत हैं जो

दिगम्बर सत्य का कथन करते हैं।

ऐसे महामनस्वी संत के जीवन की झील पर शब्दों को टहलाना किसी तीर्थयात्रा करवाने से कम नहीं है।

## कथा सत्यं शिवं सुन्दरम् की

आचार्य श्री शिव मुनि जी मर्यादा में बंधा महासागर! आचार्य श्री शिव मुनि जी कमलपत्रों पर तैरती ओस की बूंद! आचार्य श्री शिव मुनि जी देह के गमले में चेतना का विशाल बरगद! आचार्य श्री शिव मुनि जी श्रमण संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय धर्मदूत! आचार्य श्री शिव मुनि जी सामाजिक-संचेतना के संवाहक! आचार्य श्री शिव मुनि जी या प्रवाह के विरोध में उठा क्रांति स्वर!

चिंतन, चेतना और चुनौती के प्रतीक क्रांतचेता किन्तु शान्त, सरल और तरल आचार्य श्री शिवमुनि जी का व्यक्तित्व पहाड़ की कंचाई से गिर रहे निर्झर का कलकल नाद है। वे युग ग्रेप्क और युग प्रभावक ही नहीं, बिल्क एक युगप्रपान आचार्य हैं। वे भले ही श्रमण संस्कृति से जुड़े हों पर वे समग्र मानवता को संबोधि का मंत्रदान प्रदान करने वाले मंत्रद्रष्टा महर्षि हैं। उनके स्वर में साधना का संगीत बजता है। उनके मौन में ध्यान का गीत रचता है। उनका अंत:करण उनके आचरण से ज्यादा पवित्र है। वे एक ऐसे श्वेताव्य संत हैं जो दिगम्बर सत्य का कधन करते हैं। ऐसे महामनस्वी संत के जीवन की झील पर शब्दों को टहलाना किसी तीर्थयात्रा करवाने से कम नहीं है। महाकवि कालीदास ने रघुवंश के गुणग्राम के लिए जब लेखनी उठाई

थी तब उनके सामने एक यक्षप्रश्न था-क्व सूर्य-प्रभवो वंशः क्व चाल्प-विषया मति?

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥ कहां तो वह सूर्यवंश और कहां अल्प विषय को ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि? मानो अज्ञानवश में छोटी-सी नौका से विशाल समुद्र को पार करना चाहता हं।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••<del>•</del> 25 •••

कलम संकुचाती है, साहस कांपता है, पर हृदय घट छलकने को उत्सुक है। गूंगे को गुड़ का माधुर्य आर्नोदत किए है, पंगु को सुमेरु के उत्तुंग स्वर्ण शृंगों के विहार का उल्लास जगा है।

पर सोचता हूं कि रस, छंद और शब्द के तल-अतल से सर्वथा अभिज्ञ मैं क्या उस महासंगीत को गुनगुना पाऊंगा?

ऐसे ही क्षण में आचार्य श्री मानतुंग ने कहा था-

वक्तुं गुणान् गुण-समुद्र! शशाङ्ककान्तान्! कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्त- काल- पवनोद्धत - नक्र - चक्र, को वा तरीत्मलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां॥

हे अनन्त गुण सागर। हे शशी सम सौन्य प्रमु। जैसे कल्पांत काल में विकराल मार्गों से भरे श्लुभित सागर को तैरना असंभव प्राय: है वैसे ही आपके अनंत गुणों का वर्णन करना असंभव है। स्वयं देवगुरु वृहस्पति भी आपके गणों को कहने में समर्थ नहीं हैं।

अनन्त आस्थाओं के प्रतीक पुरुष श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन् का जीवन भी असंख्य गुण-रत्नों से सम्पन्न विशाल क्षीरसागर के समान है। उट्टेखकर दर्शक श्रद्धािभभूत बन जाता है। तीर्थंकर महावीर की पट्ट-परके 94वें पट्ट्य शिवाचार्य भगवन् के जीवन में जान, व्यान और तपस्विता का अपूर्व संगम साकार हुआ है। जैसे सहस्रों सरिताएं शिवाचार्य के जिवर है जिस हो जाती हैं वैसे ही सद्गुणों की सहस्रों सरिताएं शिवाचार्य के विदार क्यांतित्व में संलित हुई हैं। विशाल जलराशि को भारण करके भी जैसार अपनी गंभीरता का परित्याग नहीं करता है ऐसे ही आराध्य शिवाचार्य भगवन् असंख्य गुणों को भारण करके भी विशेष विनम्रता को प्राप्त हुए हैं। वे संसार के मध्य में रक्कर भी जलकमलवत् संसार के ममत्वों से निर्लिप्त हैं। वे अद्भुत हैं, अनुपम हैं, अगाध, अक्षय और अनन्त हैं। कलिकाल के अवतारी एष्टप्रल हैं।

#### वंश वृक्ष

आर्य सुधर्मा, आर्य जंबू आदि परम पुरुषों के परिचय आलेख आगमों के पृष्टों पर उदर्रोकत हैं। उनके परिचय क्रम में उनके लिए लिखा गया है- 'कुल संपन्ने, जाइ संपन्ने। वे कुल संपन्न और जाति सम्प्रन्न थे। कुल गिता से तथा जाति माता से सम्बन्धित होती है। व्यक्तित के जीवन पर उसके कुल और जाति के संस्कारों का प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। उच्च कुल की प्राप्ति महती पुण्य का परिणाम होता है। आगम के आलेख इस तथ्य के साक्षी हैं। जिस आत्मा ने पूर्वजन्मों में महान् पुण्यों का उपार्जन किया है उसे ही उच्चकुल में जन्म लेने का सौमाग्य प्राप्त होता है।

हमारे आराध्य देव आचार्य भगवन् ने पूर्व जन्मों की पुण्य साधना के प्रतिफल के रूप में ओसवाल जाति के अन्तर्गत भावू कुल में जन्म लिया। ओसवाल वंश जहां जन्म से ही लोरियों के गान के रूप में महामंत्र नवकार और तीर्थकर देवों के सृतियां गूंजा करती हैं, जहां आत्मवत् सर्वभूतेषु, सन्यानच्हा, प्रामाणिकता और सच्चिरित्रता की सुगंध सहज व्याप्त होती है, ऐसे महान कुल में श्रद्धेय आचार्य देव का अवतरण हुआ।

#### ओसवाल वंश का इतिहास

ओसवाल वंश का इतिहास काफी प्राचीन है। जोधपुर अंचल में स्थित 'ओसिया' नगरी से ओसवाल वंश का उदय हुआ। मगवान महावीर के निर्वाण की प्रथम शती के उत्तराई में ओसिया नामक नगर एक समृद्ध राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। वहां पर उप्पलदेव नामक राजा का शासन था। राजा चामुण्डा देवी का भक्त था। 'यथा राजा तथा प्रजा' उक्ति के अनसार प्रजा भी बिलाप्रथा आदि को धर्म मानती थी।

भगवान पाश्वं की परम्परा के आचार्य रत्नप्रभ सूरि के प्रभावशाली उपदेशों से प्रभावित होकर राजा और प्रजा ने संयुक्त रूप से बलिप्रथा आदि मिध्यात्व का परित्याग किया। आचार्य श्री रत्नप्रभ सूरि का व्यक्तित्व इतना प्रभावक था कि उनकी प्राणवान् प्ररणा से नरेश उप्यलदेव और समस्त नगरजों ने मन: प्राण से जैन धर्म अंगीकार करा विश्वा एक लाख चौरासी क्जार लोगों ने जैन धर्म अंगीकार किया। उनमें सभी जातियों और वर्णों के लोग थे। जैन धर्म अंगीकार किया। उनमें सभी जातियों और वर्णों के लोग थे। जैन धर्म अंगीकार किया। उनमें सभी जातियों और वर्णों के लोग थे। जैन धर्म की विशुद्ध आराधना में आस्थाशील लोगों ने जातीय भेदभावों को तिलांजिल देकर परस्पर साधर्मी बन्धुत्व का सम्बन्ध बनाया।

ओसिया नगरी के होने के कारण वे लोग ओसवाल कहलाए। कालक्रम से यह शब्द उन लोगों के लिए जातिबाचक बन गया। जैन घर्म अंगीकार करने वाले ओरिया निवासियों में चारों ही वर्णों के लोग थे। इस तथ्य का सद्प्रभाव यह रहा कि ओसवालों में झायों की विद्वता समूर्यों की प्रामाणिकता, क्षत्रियों की वीरता और शूदों की सेवा-परायणता का सामूर्यों कि विकास हुआ। ये गुण ओसवालों में आज भी महज दृष्टिगोचर होते हैं। लगभग चौबीस सौ वर्षों के कालखण्ड में ओसवाल जाित ने तीवता से उन्तित की। वर्तमान में देश के प्राय: प्रत्येक भाग में ओसवाल जाित के लोग रहते हैं। विदेशों में भी हजारों ओसवाल परिवार रहते हैं। विशेषता यह है इस जाित के लोग जहां भी गए, अपने मूल गुणों और विशेषताओं को अपने साथ ले गए। यही कारण है कि प्राय: सभी ओसवाल सत्यनिष्ठ और संपन्न हैं।

#### अवतश्ण

· 28 · · ·

श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन् ने इसी महिमा-मण्डित ओसवाल कुल में जन्म वित्या। आपका जन्म 18 सितम्बर सन् 1942 के दिन रानियां (मलीट) मण्डी में हुआ। प्राची में सूर्य के उदय से जैसे भूगण्डल पर प्रकाश का प्रसार और जीवन की गूंज का विस्तार होता है वैसे ही शिशु शिव के जन्म से सब ओर मंगल और आनन्द का प्रसार हुआ। परिजनों और पुरजनों में उत्साह और उल्लास उतर आया। सर्वत्र उमंग फैल गई। पुण्यवान् के अवतरण से सर्वत्र हर्ष का संचार होता है, यह एक व्यावहारिक सत्य के साथ-साथ शास्त्रीय सत्य भी है।

शास्त्रीय सूत्र साक्षीमान हैं कि पुण्यवानों का अवतरण स्व-पर कल्याण का मूल होता है। वही मूल कारण अव्यक्त रूप से परिचित और अपरिचित, अपनों और परायों में सहज हर्ष को जगा देता है।

वर्धमान के अवतरण पर कुण्डलपुर और अन्य जनपदों में इसलिए खुशियां नहीं मनाई गई कि वर्धमान राजकुल में पैदा हुए थे। वर्धमान के पुण्य प्रकर्ष और उनके भीतर निहित विश्व कल्याण की अव्यक्त संसूचनाओं ने सृष्टि के कण-कण में उमंग को जगा दिया था। दिव्य लोकों के निवासियों से स्वरूप प्रवीत तल के क्षुद्र जंतुओं तक में उस क्षण अपूर्व हर्ष उतर आया

श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन् का अवतरण भी पास-पड़ौस और दूर-दराज के लोगों के लिए सहज हर्ष का कारण बना। हिपंत परिजनों-पुरजनों में उस क्षण कोई नहीं जानता था कि यह नवजात शिशु एक दिन अखिल भारतीय श्री वर्धमान स्था. श्रमण प्रसंघ का सिरमोर और अहँत् शासन का युगप्रधान आचार्य होगा, परन्तु प्रसंघ के हृदय में यह सुदृढ़ विश्वास अवश्य निर्मित हुआ था कि यह शिशु महान् पुण्यों का पुज्ज लेकर जन्मा है और भविष्य में महान पुरुष बनेगा।

शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

#### पारिवारिक परिवेश

विशुद्ध अध्यात्म की बात करें तो वहां परिवार-परिवेश का कोई मूल्य नहीं है। वहां तो संयम का मूल्य है, उस सुगंध का मूल्य है जो उस पारिजात से प्रगट हुई है।

श्रद्धाधार शिवाचार्य भगवन् के पारिवारिक परिचय के क्रम में सर्वप्रथम उनके दादाजी श्री मायाराम जी का नाम हमारे समक्ष आता है। घर में रहकर साधुओं जैसे विचारों से सम्मन्न श्री मायाराम जी मलीट नगरी के एक सुर्प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। भावू गोजीय श्री मायाराम जी की जैन समाज के साथ-साथ पूर्व नगर में प्रतिष्ठा थी। नगर-जन उन्हें अपना हितैषी, प्रामर्शदाता और सच्चा िमत्र मानते थे। श्री मायाराम जी स्वधाव से बड़े ही उदार थे। अभावप्रस्तों के लिए उनका द्वार सदा खुला रहता था। मलीट नगर के वृद्ध जन साक्षी हैं कि श्री मायाराम जी के द्वार से कभी किसी जरूरतमंद को निराण लीटते नहीं देखा थया।

उदारता के साथ-साथ श्री मायाराम जी के मन: प्राण में जैन धर्म के संस्कार कूट-कूट कर भरे थे। सामायिक-संवर की उनकी निष्ठा अद्भुत थी। साधुओं और साध्वियों की नियमित सेवा में वे संलग्न रहते थे।

व्यापारिक क्षेत्र में श्री मायाराम जी अपनी मिसाल स्वयं थे। उनकी प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा की लोग शपथें तक लिया करते थे।

श्री मायाराम जी के एक सहोदर थे—श्री शादीलाल जी। श्री शादीलाल जी के जीवन में उनके भाई श्री मायाराम जी के समस्त सद्गुण मौजूद थे। विशेषता यह थी कि उनका व्यावहारिक ज्ञान काफी प्रौढ़ था। माबू कुल के इस्तार में वंश-बेल श्री मायाराम जी से विकसित हुई, पर उस वंश बेल को आचार, विचार और अनुशासन के खाद-पानी से श्री शादीलाल जी ने सिचित और पल्लियत किया।

धर्मप्राण श्रीयुत श्री मायाराम जी के दो पुत्र और छह पुत्रियां हुईं। बढ़ें पुत्र का नाम बनारासी दास एवं छोटे पुत्र का नाम चिर्जालाल रखा गया। छह पुत्रियों के नाम क्रमश: इस प्रकार रखे गए—(1) विद्यावती (2) केस्तर देवी (3) सीता देवी (4) दुर्गा देवी (5) चम्पादेवी एवं (6) शकुंतला देवी। यह सहज सिद्ध है कि माता-पिता के संस्कार स्वापाधिक रूप से

यह सहज सिद्ध ह कि माता-ापता के संस्कार स्वाभाविक रूप स संतानों में भी विकसित होते हैं। धर्मप्राण श्री मायाराम जी के समस्त सद्संस्कार उनकी संतानों में भी विकसित हुए। श्री बनारसी दास जी ने एक व्यवहारकुशल, व्यापारकुशल और प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप काफी सुयश अर्जित किया। उनके दो सुपुत्र हुए-श्री कृष्ण कुमार जी एवं श्री सुभाष कुमार जी।

श्री मायाराम जी के लघुपुत्र श्री चिरंजीलाल जी साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सरलता, निष्कपटता और सच्चरित्रता की सगंध सर्वत्र व्याप्त हुई। उनका समग्र जीवन धार्मिकता से ओत-प्रोत था।

श्री चिरंजीलाल जी का विवाह रानियां निवासी श्री प्रभमल जी की सुपूत्री विद्यादेवी के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती विद्यादेवी एक आदर्श नारी थी। करुणा, मुद्रता, वात्सल्य, सेवा परायणता आदि नारी सुलभ समस्त गुणों से उनका जीवन सुर्भित-कुसुमित था।

धर्मप्राण श्री चिरंजीलाल जी जैन एवं वात्सल्यमर्त्ति श्रीमती विद्यादेवी जैन के तीन सुपुत्र एवं चार सुप्त्रियां हुईं। सुपुत्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-(1) श्री राजकमार जी जैन (2)श्री शिव कमार जी (जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट् श्री शिव मृनि जी महाराज) एवं (3) श्री विजय कुमार जी। पत्रियों की नामावली का क्रम इस प्रकार है-(1) पृष्पा जैन (2) निर्मला जी (तपस्विनी श्री निर्मला जी महाराज), (3) शुक्ला जैन एवं (4) प्रवीण जैन।

परम पण्यात्मा श्री चिरंजीलाल जी एवं श्रीमती विद्यादेवी जैन की सात संतानों में से दो संतानों ने श्रामणी प्रव्रज्या अंगीकार कर अपने कुल को गौरवान्वित किया। पुत्रों में से द्वितीय पुत्र श्री शिव कमार जी ने पंजाब केसरी गरुदेव श्री ज्ञान मनि जी महाराज के चरणों में दीक्षा धारण कर अपने ज्ञान. ध्यान एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से श्रमण संघ में शीर्ष पद प्राप्त किया तथा पुत्रियों में से द्वितीय पुत्री निर्मला जी ने संयमप्राण महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज से दीक्षा अंगीकार की। श्री निर्मला जी महाराज ने एक तपस्विनी

महासाध्वी के रूप में जैन जगत में प्रभत सयश अर्जित किया है। श्रद्धेय शिवाचार्य के अग्रज श्री राजकमार जी एवं अनज श्री विजय कमार जी ने श्रावक वृत्ति का अनगमन करते हुए गृहीधर्म अंगीकार किया। श्री राजकुमार जी के दो पुत्र हैं—श्री संदीप कुमार जी एवं श्री पवन कुमार जी। इस परिवार का व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन सर्वभाति समद्ध है। श्री संदीप जी वर्तमान में सिरसा श्री संघ (हरियाणा) के अध्यक्ष हैं। श्री विजय कुमार जी सरल-विमल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका

सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक जीवन पर्याप्त समद्ध है। आपके पत्र का नाम अभिषेक जैन है। \*\*\* 30 \*\*\*-

••• शिवाचार्य - जीवन-दर्शन •••

धर्मप्राण माता-पिता की तीन सुप्त्रियों में से प्रथम सुप्त्री पृष्पा जैन का विवाह सरदलगढ़ (पंजाब) निवासी श्री नेमचंद जी जैन के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती पृष्पा जैन एक आदर्श महिला हैं। समृद्ध घर की स्वामिनी होकर भी उनकी तप:रुचि अत्यंत ऊंची है। उन्होंने अपने जीवन में कई मास्मवसण भी किए हैं।

श्रीमान नेमचंद जी सरदलगढ़ श्री संघ के एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं। आपकी धर्मरुचि और दानवीरता विशेष प्रशंसनीय है।

दितीय पत्री शक्ला जैन का विवाह मण्डी डबवाली के यवकरत श्री महेन्द्र जैन से हुआ। यह परिवार भी धार्मिक संस्कारों से संपन्न तथा ससमद्ध है। ततीय पत्री प्रवीण जैन का विवाह लुधियाना निवासी श्री अनिल जैन से संपन्न हुआ। श्रीमती प्रवीण जी एवं श्री अनिल जी आदर्श पति-पत्नी हैं। इनका परा परिवार उदार और धर्मरुचि संपन्न है।

पारिवारिक परिचय कम में चरितनायक के ननिहाल पक्ष का संक्षिप्त परिचय भी अपेक्षित है। श्रद्धेय चरितनायक के नाना जी और मातेश्वरी श्रीमती विद्यादेवी जी के पुज्य पिता श्रीयत प्रभमल ही रानियां नगरी के सप्रतिष्ठित व्यापारी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनकी धार्मिकता का प्रभाव उनके परे परिवार में देखने को मिलता है। उनकी सपत्री विद्यादेवी जैन के जीवन पर भी उनके संस्कारों का विशेष प्रभाव पडा। श्रद्धेय शिवाचार्य जब शैशवावस्था में थे तब अपने नाना जी के साथ मिलकर दर जंगल में घमने जाते और कबूतरों को दाना व पशुओं को चारा खिलाते थे।

अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना, पक्षियों को दाना डालना, पशओं को चारा डालना आदि संस्कार श्री प्रभमल जी के मुलगुण थे। ऐसा वे जीवन-भर करते रहे। आत्मवत सर्वभतेष का सिद्धांत उनका जीवन सिद्धांत था। हमारे श्रद्धालोक के देवता श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन् की शैशवास्था में उनके नानाजी का उन पर प्रभुत प्रभाव रहा और उनके जीवन में इन सद्संस्कारों का महान विकास हुआ।

श्री प्रभमल जी के दो सपत्र हैं-श्री कंदनमल जी एवं श्री काशीराम जी। इन दोनों का जीवन भी अत्यंत पवित्र और सद्संस्कारों से परिपूर्ण है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पाठक सहज ही श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन के पारिवारिक परिदश्य से परिचित हो सकते हैं। पीढियों से ही भाब कल का यह परिवार आर्थिक और धार्मिक इन दोनों दुष्टियों से पर्याप्त समृद्ध रहा है। aaa शिवाचार्य · जीवन-दर्शन aaa

सर्वविदित है कि पक्षी के जब दोनों पंख सकुशल और स्वस्थ हों तो वह अनन्त आकाश में स्वच्छंद/उन्मुक्त उड़ान पर सकता है। यही तथ्य एक गृहस्थ के संदर्भ में भी सब है। पुण्यवान् गृहस्थ वही है जिसके पास धन और धर्म के दोनों आधार मौजूद हों। इस दृष्टि से श्रद्धेय शिवाचार्य का परिवार अल्यंत पुण्यवान् रहा है। इस परिवार पर जहां लक्ष्मी को प्रभृत कुण रही है वहीं पुण्यपुंज मुनीश्वरों का प्रभृत मार्गदर्शन भी इसे प्राप्त होता रहा है। भीढ़ी दर पीढ़ी सद्-संस्कारों को सरिता इस परिवार में प्रवहमान रही है। अतिथि सत्कार, साधर्मी सेवा, व्यापारिक प्रामाणिकता और नित्य नियम पूर्वक धार्मिक आराधना इस विशाल परिवार को मूलभृत पूंजी है। यही कारण है कि आज इस परिवार को यश:पताका सर्वत्र फहरा रही है। शंस्ट्रकृरित शंस्थकार की

महान् पुण्यों के उदय से सुसंस्कारी परिवार में जन्म होता है। हमारे श्रद्धाधार शिवाचार्य भगवन् का जन्म एक सद्संस्कारी परिवार में हुआ। शिशु शिव ने इस संसार में आंखें खोलते ही सर्वप्रथम जो घ्विन सुनी वह महामंत्र नवकार की घ्विन थी। जिस माता का दुग्धपान किया वह वीरांगना सन्नारी विद्यादेवी थी जो अहंत् धर्म को केवल विद्यो ही नहीं थी, बल्कि उसके सांस-सांस में अहंत्-प्रकप्तर धर्म समाया हुआ था।

मातृगोद शिशु के लिए प्रथम विश्वविद्यालय होता है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम पांच वर्षों में नब्बे प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर लेता है। शेष आयु में वह केवल दस प्रतिशत ही सीखता है। कारण स्पष्ट है कि जीवन के प्रारंगिक पांच वर्षों में शिशु समग्ररूपेण ग्रहणशील होता है। वह प्रत्येक वात को ग्रहण करता है, प्रत्येक शब्द को ग्रहण करता है, प्रत्येक शब्द को ग्रहण करता है, प्रत्येक शब्द को ग्रहण करता है, प्रत्येक घटना जो उसके समक्ष घटित होती है वह उसके चेतन-अचेतन पर ऑकत हो जाती है। जो भी उसके आस-पास होता है उसे बिना काटे-छाटे वह यथारूप ग्रहण कर लेता है। कुछ ग्रहण करता और कुछ ग्रहण वहाँ करा ऐसा सद्बोध उसके भीतर अविकसित होता है। होणोद्य से शून्य शिशु एक खुले पात्र की तरह सब कुछ अपने भीतर संग्रहीत करता रहता है।

प्रथम पांच वर्षों की अवधि में शिशु जो ग्रहण करता है उसके शेष जीवन में वही विकसित होता है। उस अवधि में यदि उसे सद्संस्कारों में खिला वातावरण ग्राप्त होता है तो वह सद्संस्कारों की पूंजी को ग्रहा का लेता है। इसके विपरीत यदि उसे कुसंस्कारों का वातावरण प्राप्त होता है तो वह कसंस्कारी बन जाता है।

. श्रद्धाधार शिवाचार्य पूर्वजन्म से ही महान् पुण्यों का कोश अपने साथ लेकर आए थे। फलत: उन्हें सदसंस्कारों में रचा-बसा पारिवारिक परिवेश प्राप्त हुआ। मां विद्यादेवी की गोद में खेलते हुए शब्द भेद से शिश् शिव ने 'शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि' रूपी अध्यात्म के अक्षर अमृत का पान किया। अरिहतों, सिद्धों और साधकों की स्तुतियों की अनुगुंज में आपने अठखेलियां कीं। सब ओर शुद्ध, पवित्र और धर्ममय वातावरण में आपका लालन-पालन हुआ।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि मां शिशु की प्रथम गुरु, शिक्षिका अथवा शिक्षासंस्थान होती है। पुज्य शिवाचार्य भगवन की भी प्रथम गरु उनकी माता विद्यादेवी थीं। मां विद्यादेवी का स्वयं का जीवन एक आदर्श सन्नारी का जीवन था। उनका हृदय करुणा, मदता और वात्सल्य का पवित्र मंदिर था। तप और जप उनके दैनंदिन का अभिन्न अंग था। त्यागी मुनीश्वरों और आर्याओं को अपने द्वार पर देखकर उनकी रोमराजी खिल उठती थी। वे अल्प बोलती थीं और जो भी बोलती थीं वह सत्य और मधर होता था। ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण से वह बहुत दूर थीं।

माता विद्यादेवी के जीवन के ये स्वाभाविक सद्गुण शिशु शिव में संग्रहीत होने लगे। अथवा यों कहें कि पूर्व जन्मों की साधना के फलस्वरूप उनके भीतर संचित सदगणों का कोश मां विद्यादेवी के उत्तम गणों का संसर्ग

पाकर विकासमान होने लगा।

पुज्यवर पितदेव श्री चिरंजीलाल जी एक देवपरुष के समान थे। उन्हें निकट से जानने वाले कहते हैं कि उन जैसा सरल और निर्मल मन वाला व्यक्ति खोजना मश्किल है। कोध और अहंकार में बहुते उन्हें कभी नहीं देखा गया। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक-सभी से वे खुल कर प्रेम करते थे और सभी का प्रेम पाप्त करते थे। परिवार और समाज में वे सभी के आदर और प्रेम के पात्र रहे। उनकी मत्यवादिना की शपशें ली जानी थीं।

ऐसे देवस्वरूप पज्य पितदेव हमारे शिश शिव के द्वितीय शिक्षक थे। पूज्य पितुदेव के समस्त सदगण आपमें विकसित हुए। आपमें बाल्यावस्था से ही सदा हंसते रहने, सब से प्रेम से मिलने और सरलतापूर्वक सब पर स्नेह की वर्षा करने के गणों का विकास हुआ।

माता-पिता के अतिरिक्त अन्य परिजनों ने भी शिशू शिव का मार्गदर्शन ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन ••• --- 33 ---

एवं शिक्षण किया। आपको बड़ी बुआ विद्यावती जी का भी आपके जीवन पर विशेष प्रभाव रहा। विद्यावती जी एक भिनतमित महिला थीं। धर्मच्यान में उनकी प्रगाद आस्था थी। साधु-संतों की सेवा-भिनत और आहार-विहासिद सम्बन्धी सेवा-कार्यों में वे सदैव तन्मय रहा करती थीं। मुनिराजों के आहारादि हेतु पदार्पित होने पर माता देवको की तरह भिनत-भाव पूर्वक आहारादि बहराती थीं।

बुआ विद्यावती जी की उदारता और सेवा-भिवत के सद्गुण शिशु शिव में यथारूप विकसित हुए।

आपने अपने ताया श्री बनारसी दास जी से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। श्री बनारसीदास जी की कार्यकुशलता, व्यवहारकुशलता और धर्मीनच्छा के बीजमंत्र आपके जीवन में विकसित हुए।

#### अक्षर आराधना

शिशु शिव जब पांच वर्ष के हुए तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। आप जन्मजात मेधावी और प्रतिभापुज्ज थे। आपने शीघ्र ही अक्षर ज्ञान सीख लिया। हिन्दी, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रारोंभक ज्ञान में देखते- ही-देखते आप निपुण बन गए। अपने शिक्षकों से आपने पर्याप्त स्नेह प्राप्त किया। स्पष्ट है कि मेधावी और विनीत छात्रों पर शिक्षकों का स्वाभाविक स्नेह होता ही है।

प्रत्येक कक्षा में प्रधम स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने अपनी प्रतिमा से सभी को प्रमावित किया। परिजनों के साथ-साथ आपके सहपाठी और आपके शिक्षक आप पर भरपूर प्यार लुटाते थे। आप भी अपने सरल, विनम्र व्यवहार और मिलनसारिता से सभी को अपना बना लेते थे। पूरे विद्यालय में एक छात्र ऐसा न था जिसके साथ आपका विरोध रहा हो। समस्त सहपाठियों में प्रातृभाव के दर्शन करते हुए आप शिक्षा की सीढ़ियों पर ऊपर और ऊपर बढ़ते रहें।

## धर्मांकुश्ण

पून्य शिवाचार्य भगवन् पूर्वजन्म के अमृत संस्कारों का कोश अपने साथ लेकर जन्मे थे। उन अमृत संस्कार-बीजों के पल्लवन के लिए उचित समय और सम्मक्त की प्रतीक्षा पर थी। आखिर वह शुप क्षण भी आ गया जिसने आपश्री के शुम संस्कारों को प्रगट कर दिया।

उस समय आपश्री अध्ययन में संलग्न थे। संभवत: आप छठी या

सातवीं कक्षा के छात्र थे। विद्यालय में कुछ दिनों का अवकाश घोषित हुआ। उस अवधि में आप अपने अनुज विजय कुमार के साथ अपने निहात रानियां मण्डी गए। उस समय पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जो पहाराज पानियां मण्डी में वर्षावास व्यतीत कर रहे थे। प्रवर्तक श्री जी एक महान् योगी साधक थे। वे जैन दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित और सरल व्याख्याता थे। उनका चुम्बकीय व्यक्तित्व आबालवृद्ध को मंत्रमुग्ध बनाने वाला था।

आप अपने नाना जी के साथ स्थानक में गए। पून्य प्रवर्तक श्री जी के चरणों में आपने बंदन किया। पून्य प्रवर्तक श्री जी ने आपको आशोबाद दिया गुरू अर प्रवर्तक श्री जी एवं आपके मध्य संवाद चला। प्रवर्तक श्री जो एक सुरदृष्टि साधक थे। ज्योतिष का भी उन्हें पूर्ण ज्ञान था। शिव कुमार की मस्तकीय रेखाओं को पढ़कर पूज्य प्रवर्तक श्री अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानाजी से कहा— प्रमुपता। खुशांकस्मत हो तुना। ऐसा दोहित तुन्हें मिला है। इसको मस्तकीय रेखाओं में राजयोग है। इस बालक का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। प्रवर्तक श्री जी के चवन सुनकर प्रमुपता जो आल्हादित हो उटे। तब प्रवर्तक श्री जी ने शिवकुमार और विजयकुमार से कहा—चच्चो। जब तक तुम यहां रही, तब तक प्रतिदिन स्थानक से थान और सासायिक कान।

पूज्य प्रवर्तक श्री जी के कथन को हृदय पर्टिटका पर अंकित करके आप नाना जी के साथ लीट आए। नाना जी ने आप दोनों प्राताओं के लिए सामायिक के लिए वस्त्रों और मुखविस्तिकाओं की व्यवस्था कर दी। फिर दूसरे दिन से ही नियमित रूप से आप दोनों प्राता स्थानक में जाकर सामायिक करते लगे। आपके पूर्वोपार्जित संस्कारों के पल्लवन का वह समय था। आप एक सामायिक करते, दो सामायिक करते, पर सामायिक करते, ते सामायिक करते, पर सामायिक से आपका मन नहीं भरता। अनुज विजय से प्रतिस्पर्धा में आप एक-एक दिन में दस-दस, ग्यारह-ग्यारह तक सामायिक करते थे। उस स्वस्थ प्रतिस्पर्ध ने आपके अंतस् में सामायिक में सतत विहार की प्यास को जगा दिया। दिन-भर में आप खाना खाने के लिए ही घर जाते थे, शेष समय में सामायिक में महते थे।

सामाधिक के समय का उपयोग आप ज्ञानाराधना में करते थे। पून्य प्रवर्तक श्री जी आपको याद करने के लिए पाठ देते और शीघ्र ही उस पाठ को आप याद कर लेते। उसी अवधि में आपने सामाधिक सूत्र और प्रतिक्रमण सत्र कण्डस्थ किया। अवकाश की उस अवधि में आप श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी की साधना से विशेष प्रभावित हुए। प्रवर्तक श्री जी डेब्र-डेब्ड घंटे तक शोर्षासन की साधना करते थे। आज भी श्रद्धेय शिवाचार्य यदा-करा उस समय की बात बताते हैं और कहते हैं कि श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी की शीर्षासन साधना का मेरे चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार बारह-तेरह वर्ष की अवस्था में श्रद्धेय शिवाचार्य की धर्मनिष्ठा परिपूर्ण रूप से परिपक्व बन गई थी। नगरी में सत विराजित होते तो आप अपना अधिकार समय उनके ही चरणों में बिताते थे। प्रतिदिन कर्ह-कई सामाधिक करते। आहार-बिहारार्टि संत सेवा में सबसे आगे रहते।

संतों का व्यक्तित्व और वेश-भृषा आपके मन को विशेष रूप से लुभाती थी। आप मन-डी-मन वैसा बनने की कल्पनाएं संजोते थे। बचपन की इन कल्पनाओं में आपका भावी विराट् व्यक्तित्व शनै-शनै आकारवान् बन रहा था। आपको बाल-रुचियां आपमें प्रच्छन्न विराट् वृक्ष की पूर्व सचनाएं थीं।

उस अवधि में पून्य प्रवर्तक श्री जी के अतिरिक्त भण्डारी श्री पर्मचंद जी महाराज, वाणी भूषण श्री अमर मुित जी महाराज भृदित मुनीश्वरों के दर्शन आपने किए। उसी समय में स्वामी श्री छगनलाल जी महाराज के श्रीनों का पुण्ययोग भी आपश्री को प्राप्त हुआ। स्वामी श्री छगनलाल जी महाराज की संयम साधना और योगाराधना बहुत उच्च थी। वे ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकाण्ड पींडत थे। अपने ज्योतिष नेत्रों से शिवकुमार का भविष्य पढ्का उन्होंने कहा था—यह तेजस्वी बालक भविष्य में जिनशासन का प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। स्पष्ट है कि शिवकुमार अपने बचपन से ही अपने स्वर्णिम भविष्य की सुचनाएं देने लगे थे।

#### वैशुष्य उर्मियां

शिवकुमार ने यथासमय मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय आपकी आयु सोलह-सन्नह वर्ष की थी। पढ़ाई में आपकी जैसी रुचि थी वैसी ही रुचि संतों के सान्निध्य में बैठने की थी। संतों एवं साध्वियों का सान्निध्य आपको अपार सुखद् प्रतीत होता था।

आदि शंकराचार्य अपने युग के महान दार्शनिक थे। उन्होंने लिखा— क्षणिमह सन्जन संगतिरेका।

| *** 36 *** |  | शिवाचार्य | : जीवन-दर्शन | ••• |
|------------|--|-----------|--------------|-----|
|------------|--|-----------|--------------|-----|

अर्थात् सञ्जनों/साधुओं का क्षणिक सान्निध्य भी संसार सागर से पार ले जाने वाली नौका के समान होता है।

यह कथन अक्षरश: सच है। इतिहास और धर्मशास्त्रों के असंख्य आलंख इस संदर्भ के साक्षी हैं।

शिवकुमार के संदर्भ में भी यह कथन अक्षरश: सत्य सिद्ध हुआ। फून्य प्रवर्तक श्री श्रमण जी महाराज का क्षणिक सान्निच्य आपके अंतर्तम में सन्यास की पिपासा को जन्म रे चुका था। तब से आप निरंतर संतों-साध्वियों के मान्निच्य में अपना अधिकांश ममय बिताने लगे थे।

संत-सानिच्य में बैठकर आप इधर-उधर की वार्ताओं में समय नहीं बिताते थे, बल्कि अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। जीवन और जगत, अध्यात्म और ईश्वर, साधना और आराधना आदि से सम्बन्धित प्रश्नावित्यां आपके मस्तिष्क में जन्म लेती रहती थी। उन प्रश्नावित्यों के समाधान आप संतों-साध्यियों से पृष्ठते थे। आपके कई प्रश्न समाधान पाते तो कई अनुत्तरित ही रह जाते। आपके मीलिक प्रश्न थे—महाबोर कैसे साधना करते थे? महाबीर की साधना का रहस्य क्या था? तप और जप द्वार ईश्वर प्राप्ति कैसे सलप है? तप और जप का वास्तविक स्वरूप क्या है?

ऐसे मूलभूत प्रश्न आपके मस्तिष्क में निरंतर उठते रहते थे। आपके भीतर का साधक साधना के अतल सागर में पैठने को जिज्ञासित और उमीगत बन रहा था। किसी अदृश्य आमंत्रण की अनुगूंज आपके अस्तित्व को प्रतिक्षण आंदोलित करती रहती थी। विद्यालय में, क्रीड्रांगण में, गृहांगण में, जागरण में, निहा में —प्रत्येक स्थान और अवस्था में आमंत्रण की वह अनुगूंज आपके अनवह में अनुगुंजत रहती थी।

संत सान्निध्य में अधिकाधिक सुखंका अनुभव आप करते थे। पर संतुष्टि से आपका हृदय रिक्त था।

कई साधु-साध्वयों का आपके परिवार पर विशेष कृपाधाव था। महासती श्री सीभायवती जी महाराज, महासती श्री लेज्जावती जी महाराज, महासती श्री सीना जी महाराज, महासती श्री कौशत्या जी महाराज आदि के सप्पर्क में आपका परिवार विशेष रूप से रहा। परिणामत: इन पून्या आर्योजों का सान्निध्य और आशीर्वाद आपको भी प्रभृत रूप में प्राप्त हुआ।

#### आतम भुरू के घाट पर

एक बार आप श्री लुधियाना में विराजित महार्या श्री सौभाग्यवती जी

महाराज के दर्शनार्थ मलीट से लुधियाना गए। आपको जात हुआ कि लुधियाना में ही जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट्ट पून्य श्री आत्मागम जी महाराज विद्याजित हैं। पून्य आचार्य देव का नाम आपने अनेक बार सुना था, पर दर्शन करने का सुयोग प्राप्त नहीं हो पाया था। आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आपका हृदय उमीगत बन गया। मुख्य स्थानक में आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आप गए। जिस समय आप उपाश्रय में पहुंचे उस समय आचार्य तेत कप्ता समय आप उपाश्रय में पहुंचे उस समय आचार्य हेत कप्ता समय आप उपाश्रय में पहुंचे उस समय आचार्य हेत को देखते ही आपने दूर से ही हाथ जोड़कर वंदन किया। पून्य आचार्य देव को दूरिय आप पर पद्दी। आत्मद्रप्टा आत्मगुरु की दृष्टि में पलक झपकते ही आपके धविष्य को पहुं लिया। अपने दृष्टि आशीष से ही आत्मगुरु ने आपके वैराग्य-बीज को अधिविध्य कर दिया।

आभासाय कर (स्था)
आचार्य देव के दर्शनों के उस क्षण को श्रद्धेय शिवाचार्य ने अपने
जीवन का स्वर्णिम क्षण स्वीकार किया है। आपश्री अक्सर उस क्षण के बारे
में फरमाते हैं – श्रद्धेय आचार्य देव के दर्शन करते ही मेरे अन्तर में श्रद्धा और
भवित का ज्वार उमझ आया। उनमें मैंने एक उच्चकांटि के साधक के दर्शन
किए। मैं रोमाज्वित हो गया और अपना मस्तक साधना के सुमेर शिखर के
वरणों पर एख दिया। उस क्षण मैंने स्वयं को समग्रत: निर्भार अनुभव किया।
मेरे भीतर में एक भीष्म संकल्प निर्मित हुआ कि मैं इन जैसी ही साधना
करूंगा। संन्यास और साधना के सबाँच्च शिखर के सानिच्य ने आपके
भावों में शनी--शनै: पल्लवित हो रहे वैराग्य के बीज को एकाएक महाबुक्ष
का रूप प्रदान कर दिया। अपने मन में आपने सुदृढ़ संकल्प संजी लिया कि
संयम और संन्यास ही मेरा ध्येय है। प्रकृति मले अपने कायरे-कानृतों से
फिर जाए पर मैं अपने ध्येय से नहीं फिरूंगा।

आचार्य रेव के क्षणिक सान्निध्य से आपने जाना कि वे युग के घूरंघर विद्वान मुनि हैं। साथ ही यह भी जाना कि ज्ञान की गंगांत्री से हो संन्यास की सिता (गंगा) का प्रवाह फुटता है। ज्ञानाभाव में संन्यास उद्देश्यहांन है और संन्यास संयम के बिना ज्ञान भारमात्र है। श्रद्धेय युवा शिवकुमार भाव, ज्ञाच रेव के सान्निध्य से ज्ञान भारित और संन्यास में प्रवेश की अपराभूत पिपासा लेकर लौटे। फिर समय के साथ बहुत कुछ घटित हुआ, पर आपकी लगन की ली क्षणभर के लिए भी मद्धिम नहीं पड़ी। परवाने की आंख जैसे दीपिशखा पर टिकी रहती है वैसे ही आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर पूर्णत:

#### संग सक्गुरू का

पूर्व में लिखा जा चुका है कि शिवकुमार बाल्यकाल से ही मुमुक्षु वृत्ति में माम्पन्न थे। तीर्थंकर महावीर आपके आराध्य देव थे। महावीर की ध्यान मद्रा आपको बाल्यकाल से ही आन्दोलित करती आई थी। आप महावीर की साधना विधि को जानने और जीने के लिए उत्सक थे। उसके लिए आप जब भी समय मिलता संतों के दर्शनों के लिए जाते और उनसे महावीर की साधना के बारे में पछते।

एक बार संत-दर्शन करते हुए अनुक्रम से आप आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. के प्रमुख शिष्य पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में पहुंचे। श्रद्धेय गुरुदेव के विराट् और प्रभावशाली व्यक्तित्व से आप विशेष रूप से प्रभावित हुए। श्रद्धेय गुरुदेव से आपने कई प्रश्न पूछे, जिनके सटीक समाधान आपको प्राप्त हए।

वार्तालाप के माध्यम से श्रद्धेय गुरुदेव ने जान लिया कि आप दीक्षा के लिए स्वयं को परिपक्व बना रहे हैं। श्रद्धेय गुरुदेव जैन दर्शन के तो प्रकाण्ड पण्डित थे ही साथ ही ज्योतिष आदि में भी उनकी पर्याप्त गति थी। आपकी मस्तकीय रेखाओं का अध्ययन कर उन्होंने जान लिया कि आपसे भविष्य का एक महामृनि प्रकट होने वाला है। आपकी मस्तकीय रेखाओं को पढकर श्रद्धेय गरुदेव का गरु-हृदय प्रमोद भाव से खिल उठा। उन्होंने कहा-शिव। आत्मगुरु के प्रशिष्य के रूप में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मुझे वचन दो कि तम आत्मगर की फलवारी के फल बनोगे।

श्रद्धेय गुरुदेव के भावनात्मक वचनों ने आपकी हत्तन्त्री को झंकृत बना दिया। आपने कहा-गुरुदेव! सदगुरु का आमंत्रण मेरा अहोभाग्य है। मैं आत्म-गुरु की फलवारी का फल अवश्य बनंगा। जब भी मैं दीक्षा लंगा आप श्री के चरणों में ही लंगा।

श्रद्धेय सदगुरु से प्रथम भेंट ही अनुबंध का एक आध्यात्मिक दस्तावेज बन गया। फिर आप श्री श्रद्धेय गुरुदेव के सतत सम्पर्क से जुड़ गए। समय-समय पर दर्शनार्थ उपस्थित होते और ज्ञानगुरु से नवीन ज्ञान प्राप्त करते. जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते।

#### ध्यान का पनघट

शिवकमार बीस वर्षीय युवा हो चुके थे। साधारणत: यह आय ऐसी होती है जब यवकों में भौतिक आकर्षणों और भोगों की ओर झकाव होता ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

है। पर शिवकुमार साधारण युवाओं से विलग थे। यौवन के शिखर पर पहुंचकर आपके इदय में योग की पिपासा ने जन्म लिया। महावीर की ध्यान मुद्रा देखकर आपके इदय में ध्यान के प्रति जिज्ञासा जगी। आप ध्यान की विधि और ध्यान के उद्देश्य को जानने के लिए उत्सुक बन गए। इसके लिए आपने वृद्धजनों से पृख्य, साधियों से जानना चाहा, संत-साध्वियों के द्वार पर दस्तक दी, ध्यान सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन किया, पर आपको उचित समाधान नहीं मिला।

उसी अवधि में एक बौद्ध मिश्च से आपकी मेंट हुई। आपके भीतर जन्मजात संस्कार थे और तदनुसार प्रत्येक धर्म और प्रत्येक धर्मगुरु का आप आदर करते थे। आपने बौद्ध मिश्च को प्रणाम किया और उससे घ्यान संबंधी तिज्ञासा प्रस्तुत की। बौद्ध भिश्च ने आपको विषययना घ्यान का स्वरूप बताया और अध्ययन के लिए एक पस्तक भी दी।

ध्यान की जिज्ञासा के साथ आप निरंतर अपने पथ पर बढ़ते रहे। पर आपकी जिज्ञासा को समुचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। जैसा आप सुनते अथवा पढ़ते तदनुसार ध्यान का अध्यास भी करते, पर आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ।

घ्यान के प्रति आपका आकर्षण और समर्पण बीस वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हुआ जो अद्यतन नृतन है। ध्यान के क्षेत्र में विचित्र और विरत्न अनुभवों का कोंच आज आपके पास है, पर आज भी आप स्वयं को ध्यान-पथ का विद्यार्थी ही स्वीकार करते हैं। ध्यान अध्ययन, अन्वेषण और अभ्यास में विनात पैतालीस वर्षों से आप साधनाशील हैं। आपके यही विरत्न गुण आपको अन्य मनियों से महान सिद्ध करते हैं।

#### पहले जागरण फिर आचरण

संन्यासी होने की अनन्त पिपासा को इदय में संजोए शिवकुमार आगम के इस सुक्त को इरयोग कर चुके थे कि ज्ञान संयम की प्रथम सीड़ी है। फलत: आप ज्ञानार्जन हेतु प्राणपण से जुट गए। आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन के साथ-साथ विद्यालयी शिक्षा भी आप प्राप्त करते रहे।

पहले आपने डी.ए.वी. कॉलेज जालंधर में मैडिकल की पढ़ाई हेतु प्रवेश लिया। पर जैसे-जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, आपको ज्ञात हो गया कि डॉक्टरी की पढ़ाई में हिंसा का प्रावधान है। आपके हृदय ने कहा, जिस शिक्षा की यात्रा हिंसा के क्लिस्ट और कंकरील पथ से गुजरती है वह शिक्षा मेरे \*\*\* 40 \*\*\* लिए अशिक्षा से भी बदतर है। वहां से आपने एफ.ए.सी. नॉन मैडिकल करने के बाद अपना नाम वापिस ले लिया।

उस समय आपके दादाजी श्री शादीलाल जी ने आपको पूर्णरूप से सहयोग और मार्गदर्शन दिया। दादाजी के आदेशानुसार आपने चण्डीगढ विश्वविद्यालय से प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद पंजाबी विश्वविद्यालय परियाला से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर जे.वी.जी. कॉलेज सहारनपर (उत्तर प्रदेश) से अंग्रेजी में एम.ए. की। इतने भर से आपकी जान पिपासा शांत नहीं हुई। अंग्रेजी में एम.ए. करने के पश्चात दर्शनशास्त्र से आपने डबल एम ए की परीक्षा उत्तीर्ण की।

अध्ययन की तीव्र उत्कण्ठा शिवकमार के हृदय में थी। समाधिस्थ होकर आप अध्ययन करते थे। उसी के परिणामस्वरूप शिक्षा की सीढियां चढते-चढते आपने डबल एम.ए. तक की शिक्षा ग्रहण की। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने परिवार के आप प्रथम सदस्य थे। आपके परिजनों ने आपके शिक्षण में पर्ण सहयोग प्रदान किया।

शिवकमार संदर, स्वस्थ और सशिक्षित यवक थे। आपके लिए विभिन्न उच्च कलों से अनेक वैवाहिक प्रस्ताव आए। आप पहले ही अपने परिजनों से स्पष्ट कह चके थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। परंत आपके निर्णय को अस्वीकार करते हुए आपके दादाजी ने आपके लिए एक रिश्ता स्वीकार कर लिया। घर आने पर इसकी सचना आपको प्राप्त हुई। इससे आपका अंतर्मन आंदोलित हो उठा। परंत दादाजी के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। पूरे परिवार पर उनका कठोर अनुशासन था। आपके हृदय में भी दादाजी के प्रति अपार सम्मान और स्नेह था। परंत दादाजी के उक्त निर्णय से आप सहमत नहीं हए। आपने विनम्रतापर्वक दादाजी से कहा-बाबा! मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। वैवाहिक बंधन को वहन करने के लिए मेरा मानस किंचित भी तैयार नहीं है।

शिवकमार के स्पष्ट अस्वीकार करने पर भी दादाजी और अन्य परिजनों ने स्थिर किए गए संबंध का विच्छेद नहीं किया। सभी का मानना था कि आज नहीं तो कल शिव विवाह के लिए राजी हो ही जाएगा। विवाह के लिए आपको राजी करने के लिए आपके परिजन निरंतर छह वर्षों तक प्रयास करते रहे। छह वर्षों तक आपके सगाई संबंध को यथावत रखा गया।

वस्तुत: मानव-रत्न वही होते हैं जो अपने सत्संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होते। विकट और विकराल परिस्थितियों में भी जिनका aaa शिवाचार्य · जीवन-दर्शन aaa

संकल्प-सूर्य और अधिक तेजस्वी बन जाता है उन्हीं का जीवन जीवंत इतिहास बनता है।

#### प्रेरणादान : प्रतिदान

कॉलेज का अवकाश चल रहा था। शिवकुमार घर पर थे। परिजनों ने विचार किया कि शिवकुमार को अबोहर में बुआ जी श्रीमती विद्यावती जी के पास भेज दिया जाए, जिससे वहां कुछ समय रहकर ये व्यापारादि में रुचि लेने लगें। विचारानुसार शिवकुमार जी को अबोहर भेजा गया। अबोहर में आपके फूफा जी का विशाल व्यवसाय था। फूफा जी ने आपको व्यापार में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। पर चाहकर भी आप उधर उन्मुख नहीं हो पाए।

आपके हृदय में तो बैराग्य का दीप प्रज्ज्वलित था। आपको बैराग्य में रस था। फलत: आप अपना अधिकांश समय बुआ जी के पास बिताते थे। पहले लिखा जा चुका है कि बुआ जी एक भवितमती सन्तारी थी। बुआ जी के सानिष्य में आपको सुख मिलता था। आप अपने हृदय की बातें उनसे दिल खोलकर करते थे।

आपकी बुआ जी की पुत्री शिमला जी भी विरक्तमती बाला थीं। वह स्वयं दीक्षित होना चाहती थीं। इस प्रकार दो वैराग्यशील दिव्य आत्माओं का पारस्परिक सानिच्य पारस्परिक वैराग्य को सुदृढ़ बनाने वाला सिद्ध हुआ। शिमला बहन आपके लिए और आप शिमला बहन के लिए प्रेरणा का सम्बल बने।

राग और विराग दो विरोधी ध्रुव हैं। राग संसार का और विराग संन्यास का द्वार है। विराग की घटना राग-रक्त संसारियों को उद्वेलित बना देती है। ऐसा होना स्वाभाविक है।

जब परिजनों ने जाना कि शिमला कुमारी भी दीक्षित होने को उत्सुक है तो आप दोनों विस्कतात्माओं के मार्ग में परिजनों द्वारा अनेक बाधाएँ उपस्थित की गईं। मृदु और कठोर वचनों द्वारा आपको प्रताहित किया गया। विभिन्न आकर्षणों के सपने स्खिए गए। पर वह वैराग्य ही क्या जो रागाकर्षण के समक्ष ध्वस्त हो जाए?

राग के अवरोधों से अपने वैराग्य को परिपक्व बनाते हुए अध्ययन के लिए आप कॉलेज चले गए। उधर विरक्त बाला शिमला जी ने अपने त्याग और संकल्प के बल पर परिजनों से अनुमति प्राप्त कर 2 मई 1971 को श्रामणी प्रव्रज्या अंगीकार कर अपने जीवन को संयम और तप के प्रति पूर्णत: अपिंत कर दिया।

#### शात शमंदर पार

चरितनायक बचपन से ही जिज्ञासु-वृत्ति से सम्पन्न रहे हैं। आपकी जिज्ञासा वृत्ति ने ही आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अजाने को जानने की आपको जिज्ञासा अद्भुत है। एक बालक से भी आप कुछ जानने को उत्सुक रहते हैं। यह आपको विनम्रता, निरहंकारिता और ज्ञान-पिपासा का ज्वलंत प्रमाण है।

जिज्ञासु वृत्ति आपका जन्मना स्वभाव है। अपनी इसी वृत्ति के कारण आपका ज्ञान अल्यंत विस्तृत हुआ। जहां भी आपको कुछ नया जानने को मिला, नि:संकोच आपने उसे जाना और उपादेय को विनम्रतापूर्वक ग्रहण भी किया।

आप कॉलंज में अध्ययनरत थे। इसे अपूर्व घटना ही माना जाएगा कि कॉलंज में अध्ययनरत एक युवक अन्तस् में वैराग्य को जो रहा हो। हॉस्टल में रहते हुए भी नित्य नियमपूर्वक सामायिक और प्रतिक्रमण की आराधना कराता हो। इस अपूर्व घटना के नायक हमारे चरितनायक रहे हैं।

अध्ययन की अवधि में विदेश यात्रा का प्रसंग आपके समक्ष आया। इस संयोग को योग पथ के पिथक शिवकुमार ने एक नई दिशा में उठे एक करांवरण के रूप में लिया। आपके मन के पोर-पोर में आकुल प्रश्नों की रीण जल उठे। आप पिश्चमी भौतिकता के चरम में एम आध्यासिकता को जीना चाहते थे। आपकी चेतना में हिलोर-सी उठी। आपका चित तरंगायित हो उठा। भौतिकता के महासागर से अध्यास के मौक्तक कण चुनने के लिए आप जिज्ञासित बन गए। उपनिषद्, आगम और धम्मपद के समवेत स्वर आपके मन महाकाश पर नील नक्षत्र बनकर तेर रहे थे। वस्तुत: भौतिकता के परम वैश्व के बीच जाकर ही आत्म वैश्व को जीया जा सकता है। बीसवीं सदी का विवेकानंद यह बात जानता था कि पश्चिम की प्यास को पूर्व को भूख सो जोड़कर ही एक नई दिशा और एक नई दृष्टि को समझा जा सकता है।

जब भौतिकता चरम पर होती है तो उसकी यात्रा अध्यात्म की ओर उन्पुख होती है और जब अध्यात्म परम वैभव के साथ खिलता है तब भौतिकता अध्यात्म की उपज के लिए खाद-पानी बनती है। 'जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा' की आगम वाणी और 'तेन त्यक्तेन भुजिधा' अर्थात् जिसने भोगा उसी ने त्यागा, इस उपनिषद वाणी को जीने के लिए पूरब का जिज्ञासु मन पश्चिम के उन देश-देशांतरों की यात्रा के लिए जिज्ञासित हो उठा जो शांति और परम सुख की तलाश के लिए पूरब के सामने याचना की मुद्रा में खड़े रहते हैं।

आपने अपनी जिज्ञासा परिजनों के समक्ष प्रस्तुत की। परिजनों ने आपकी बात को सुना। पारस्परिक विचार-मंधन किया गया। परिजनों ने परस्पर निर्णय किया कि विदेश की भौतिकवादी चकाचौंघ शिव के हृदय में संसार के प्रति आकर्षण का द्वार खोलने वाली सिद्ध हो सकती है। अत: इन्हें सहर्ष विदेश प्रमाण के लिए भंजा जाए।

पारिवारिक अनुमति प्राप्त होने पर आपने कॉलेज प्रशासन की विदेश भ्रमण इच्छक छात्रों की सची में अपना नाम दर्ज करवा दिया।

समूचे भारतवर्ष में से ग्यारह विद्यार्थियों के चयन का अधिकार दिल्ली की एक सोसायटी ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में से तीन छात्रों का चयन किया गया जिनमें से एक श्री शिव कुमार जी थे। आप तीनों छात्रों को दिल्ली की सोसायटी

कुमार जी थे। आप तीनों छात्रों को दिल्ली की सोसायटी के अधिकारियों के पास साक्षात्कार के लिए भेजा गया। साक्षात्कार में आपका चयन हो गया। मई 1971 में युवा श्री शिव कुमार जी ने विदेश के लिए यात्रा प्रारंभ की। अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, कुवैत आदि देशों के कई विख्यात नगरों की आपने 51 दिनों तक यात्रा की। अपनी इस यात्रा में आपने विश्व संस्कृति का और विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति का बारीकी से अध्ययन किया। पाश्चात्य जगत की कई विशेषताओं ने आपको आकर्षित किया। वहां के लोगों की कर्तव्यपरायणता, प्रामाणिकता, श्रमनिष्ठा, पारस्परिक सहयोग भावना, समय का मृत्यांकन आदि विशेषताओं से आप विशेष प्रभावित हुए। पश्चिम की इन विशेषताओं के आपने यह भी अनुभव किया कि वहां लोगों की एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना और ऐश्वर्य का उपभोग कराता है। अर्जन और उपभोग के अतिरिक्त भी कुछ संभव है उससे वहां के लोगों का अनिकृत है। अर्जन और उपभोग के अतिरिक्त भी कुछ संभव है उससे वहां के लोगे किया अगि अगि है। अर्जन और अध्यात से प्रायाः वे शूच है। आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में सोचने का उनके पास समय ही नहीं है।

आपने अनुभव किया कि पाश्चात्यों के लिए सुंदर वस्त्र, सुंदर मकान और पौतिक प्रतिष्ठा ही जीवन का मूल उदेश्य है। वहां के अध्ययन का सा-संक्षेप अधिकाधिक पौतिक साधनों की प्राप्ति है। आध्यात्मिक साधना का भी कुछ अर्थ है इससे वे अनिधन्न हैं।

--- 44 ----

शिवकुमार ने एक युवा दार्शनिक के रूप में उस यात्रा में पश्चिम के कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखा। विश्व प्रसिद्ध नियाग्राफाल का आपने पर्यावलोकन किया। प्रकृति प्रेमी शिवकुमार प्रकृति के उस विहाम दृश्य को देखकर आहलादित बन गए। विभिन्न कलाकेन्द्रां, म्युजियमां, पुस्तकालयों, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानें, ऐतिहासिक स्थलों के साध-साथ 'एम्पायर' कीसी विश्व प्रसिद्ध इमारतों को आपने देखा। दस दिनों तक आप न्यूवार्क में रहे।

#### शंस्कृति के अंतर्स्वर

विदेश यात्रा के दौरान एक ऐसा प्रसंग भी आया जो आपकी सांस्कृतिक परीक्षा का प्रश्न-पत्र सिद्ध हुआ। सोसायटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमासुसार आपका एक अमेरिकन परिवार के साथ उहरना निश्चित हुआ था। आपने पहले ही सुचित कर दिया था कि मैं जैन हूं और विशुद्ध शाकाहारी हूं।

यथासमय आप सहयात्री साथी छात्रों के साथ उस परिवार में पहुँचे। खुले दिल से आपका स्वागत किया गया। पर जैसे ही आप भोजन की मेज पर पहुंचे तो परोसे गए भोजन में मांस देखकर आपका हृदय वितृष्णा से भर गया। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा—में जैन हूं और मांसाहार मेरे लिए सर्वथा निषदु है। मांसाहार के स्थान पर में अनाहारी रह जाना पसंद करूंगा।

उस समय उस अमेरिकन परिवार के एक युवक ने प्रश्न दागा— मिस्टर जैना कल्पना करो कि आप जंगल में भटक जाओ और वहां खाने के लिए मांस के अतिरिक्त अन्य कुछ न हो तो आप मांस खाएंगे या मरना पसंद करेंगे ? उस समय शिव कुमार ने स्पष्ट उत्तर या— मैं मर जाना पसंद कल्गा. मगर मांस खाने की कल्पना तक नहीं कर पारुंगा।

आपके उत्तर की दृहता से अमेरिकन परिवार बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने असुविधा के लिए आपसे क्षमा-याचना की।

शिवकुन्मार के जीवन की यह घटना उनमें रहे हुए भारतीय संस्कृति के 'आत्मवत्त सर्वभृतेषु' के अगृत संगीत का सुमधुर संगान प्रस्तुत करती है और स्वामी विवेकानंद के उस सिंहनाद को पुन: अनुगुजित करती है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति मुझे प्राणी से भी प्रिय है।

फिर जितने दिनों तक आप उस परिवार के अतिथि रहे उस अवधि में मांसाहार सर्वथा प्रतिबंधित रहा।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

गुणद्रष्टा शिवकुमार ने उसी परिवार में एक उत्तम गुण देखा। आपके ही शब्दों में — वे लोग एक ही टेबल पर सामृहिक रूप से भोजन करते थे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व उस घर का प्रमुख प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना में मगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित किया जाता था। वह परिवार सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेता था और परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना कार्य करता था।

\* \* \* \*

अमेरिका के कई नगरों और गांवों का शिवकुमार ने भ्रमण किया। आपने देखा-उन लोगों के घर सुन्दर और गांव स्वच्छ थे। वहां के कृषकों क पात्र विपुल मात्रा में गोष्य था कृषक प्रत्येक दृष्टि से सम्पन्न और समर्थ थे। गायों का दृष्ट मशीनों से निकाला जाता था। वहां का मौसम शीत प्रधान था। मिलावट और बनावट जैसी वहां कोई बात नहीं थी। वहां की पारिवारिक स्थिति में कुछ मूलभूत बातें आपने देखी। वहां वृद्धों के लिए ओल्ड हाऊस बने थे। बच्चों को आठ-नी वर्षों तक ही माता-पिता साथ रखते थे। उसके बाद बच्चे स्वयं परुषार्थं करके बड़े होते थे।

इस प्रकार अपनी यात्रा में आपने कई चित्र-विचित्र बातें देखीं। समृद्धि और भीतिकता के शिखरों का दर्शन किया। परंतु वह दर्शन आपके भीतर जल रहे बैराग्य के अखण्ड-अकम्म दीप में हल्का-सा भी प्रकम्पन पैदा नहीं कर पाया। उस यात्रा के दौरान सामायिक और प्रतिक्रमण की साधना अवाधित रूप से गितमान रही।

\* \* \* \* \*

यथासमय शिवकुमार विदेश से स्वदेश लौट आए। परिजनों को प्रतीक्षा थी कि विदेशी वातावरण में रहने से शिवकुमार का वैराग्य शिथिल पड़ जाएगा। पर आपके घर लौट आने पर आपके आचार, व्यवहार और वाणी में वैराग्य की प्रकर्षता देखकर परिजनों की कल्पनाएं ध्वस्त हो गईं।

नित नवीन कल्पनाओं और विधियों से परिजन युवा शिव के हृदय में सांसारिक आकर्षण जगाने का यल करने लगे।





विद्या के सनातन स्वरूप की

अधिष्ठात्री मां विद्या ने निशब्द

से शब्दों को टटोलते हुए कहा

शिव! शिवत्व से कम पर

संतुष्ट मत होना। सत्य के

लिए मिट जाना पर सत्य की

शर्त पर समझौता मत करना!

भले ही इसके लिए तुझे

गरलपान ही क्यों न करना

पड़े ।

## ज्योत से ज्योत जर्भ

युवा शिवकुमार का संन्यास प्रेम और वैराग्य भाव सब ओर चर्चित हो चला था। आप परिवार के प्रत्येक सदस्य के चहते थे। आपका मृदु और विनोत व्यवहार अपनों और दूरस्थों को बरबस आकर्षित कर लेता था। सब आपसे प्रेम करते थे और आपको अपना हितैषी मानते थे। ऐसे में सब ओर से आग्रह पर आग्रह आ रहे थे कि आप दीक्षा न लें, घर में रहकर ही धर्मध्यान करें।

आग्रहों की भीड़ में अनाग्रही शिव अपनी निश्छल मुस्कान से सभी को मुग्ध बनाते हुए अपने ध्येय पर बढ़ते रहे। ऐश्वयों के मध्य अनासबत योगियों का सा आपका जीवन ख्यवहार उच्चतम आदशों को यथार्थ स्वरूप प्रदान कर रहा था। आपको समझाने, मनाने और दबाने के निरंतर प्रयास चल रहे थे। पर आपका ध्यान अविचलित था। परिजन आप पर नाराज होते, पर आप उनकी नाराजगी में भी ममत्व को रेखते और मुस्का भर देते।

राग और विराग के इस दुन्द्व में प्रतिपल साक्षी रही आपकी सहोदरा बहन निर्मला जी एवं चचेरी बहनें सुमिन्ना जी एवं संतोष जी का मन भी निर्वेद से भर गया। आपके भीतर प्रज्ज्वलित किराग का दीप अपनी बहनों के हृदय में भी विराग की चिंगारिया जगा गया। निर्मला, सुमिन्ना और संतोष ने परस्पर मिलकर सुदृढ़ निश्चय कर लिया कि हम भी भाई के साथ ही संसार का परिल्याग कर दीक्षा ग्रहण करेंगी।

एक ही दिशा से उठी वैराग्य की आंधी को परिजन रोक नहीं पा रहे थे, जब यह आंधी चतुर्दिक् से उठी तो परिजन सहम गए। एक ही द्वार से एक ही दिन चार-चार सदस्यों की विदायी की कल्पना मात्र से भाबू परिवार दकल गया।

संन्यास किसी को पीड़ित करने का साधन नहीं है। संन्यास तो समिष्ट की पीड़ा को अपने हृदय से अनुभव करने का विज्ञान है। संन्यास की अन्तरात्मा के पाठक शिवकुमार पारिवारिक वेदना को अनुभव कर रहे थे। परिजनों को शांत-संतुष्ट करने के लिए आपने कहा-मेरा वैराग्य मुझे घर से भाग कर अथवा आपका हृदय दुखाकर संयम लेने को प्रेरित नहीं करता है। मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है। मैं आपके मध्य में हूं। जब आप समस्त परिजन मुझे सहर्ष वदा रंगे तभी में प्रक्रन्या के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सभी संतुष्ट रहें। आपके इस आश्वासन से परिजन संतुष्ट हो गए। घर का वातावरण शांत और मधुर बन गया।

## जल कमलवत्

••• 50 •••

कमल जल में जन्मता, पलता और खिलता है, परंतु वह जल से अछूता रहता है। जल में रहकर भी वह जल से ऊपर रहता है। युवा शिवकुमार का व्यक्तित्व भी कमल के समान था। आप परिवार में रहते थे, मोह और ममत्व के मध्य में रहते थे परन्त आप ममत्व से मक्त थे। आज से चार दशक पूर्व भी आपका परिवार करोडपति था. धन और ऐश्वर्य के समस्त साधन आपके पास मौजद थे, पर उनमें आपकी कोई रुचि नहीं थी। वर्धमान ने जैसे कण्डलपुर के महलों में निरासक्त योगी का जीवन जीया था, वैसा ही जीवन आप जी रहे थे। आप उचित समय की प्रतीक्षा में थे। **'खणं जाणाहि पंडिए**' आपकी प्रजा क्षण का अध्ययन कर रही थी। परिजनों के सघन ममत्व को कुचल कर निकल जाने में आपकी प्रज्ञा हिंसा के दर्शन करती थी। तीर्थंकर महावीर के जीवन-दर्शन का अध्ययन करते हुए आपने अनुभव किया था कि महावीर जैसे परम पुरुष ने भी मातु-ममत्व को पूरा मूल्य दिया था और माता त्रिशला के कहने से संन्यास को उत्सक महावीर घर में ही रुक गए थे। आपका मन पंछी अध्यात्म के उन्मक्त गगन में स्वतंत्र विहार को उत्सक था। श्रावक का मनोरथ-कि कब वह शुभ समय आएगा जब मैं द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त होकर आगार से अनगार धर्म में प्रवेश करूंगा-यह मनोरथ आपका मनोरथ बन चका था।

धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन, आत्मचितन-मनन और यथासंभव संत-सान्निध्य- इन्हीं अवस्थाओं में आपका समय व्यतीत हो रहा था।

आप घर में थे पर घर आपके भीतर से विदा ले चुका था। मोह और ममत्व का विशाल संसार आपके आस–पास प्रसृत था पर उसके ममत्व के विस्तार से आप पार जा चुके थे। विशाल संपदा आपका स्वामित्व चाहती थी पर आप आंतरिक संपदा का स्वामित्व पा चुके थे। बाह्य संपदा का आकर्षण

आपके अस्तित्व से विलीन हो चुका था। आप भोजन करते, पर भोजन में आपका रस न था। गहाँ पर सोते, पर गहाँ में आपको आकर्षण न था। आपकी प्रज्ञा ने प्रासाद और वन-कांतर के भेद को अभेद का दर्शन दे दिया था। निवेंद का महानद आपके तन, मन, प्राण में ठाठे मार रहा था। वैराग्य की डार्मियां आपके नयनों में प्रतिक्षण तो करती थीं। उस अविध में आपका महस्तकीय तेज निरंतर बढ़ रहा था। अपने भीतर में आप आनींदे थे। खेलते और मुस्काते थे। भीतर बाहर आते-जाते थे। व्यावहारिक तल पर आप परिवार में मौजूद थे, पर निश्चय के तल पर आप परिवार और संसार से विदा ले चुके थे।

#### मढालशा-शी मां

कहते हैं कि इस पौद्गालिक जगत में मातृ-ममत्व से सघन, गहन. वितार और उच्च अन्य कुछ नहीं है। मातृ-ममता एक सत्य है, इसे नकार नहीं जा सकता है। पौर्गालिक जगत की कोई वस्तु अध्यारम के यहां सर्वाधिक निकट है तो वह माता को ममता और वात्सल्य हो है। एक मां अपने पुत्र के लिए अपने प्राण भी दे सकती है, केवल इसीलिए मातृ-वात्सल्य का यशोगान नहीं है। उससे भी आगे का कार्य मातृ-वात्सल्य संभव कर देता है। उससे भी आगे के उस कार्य का स्वरूप है-अपने पुत्र की प्रसन्ता के लिए वह अपने ममत्व को भी अपने हृदय में दफन कर लेती है, पुत्र के कल्याण के लिए पत्र-वित्रह का हलाहल भी वह हैंस कर पी लेती है।

वात्सल्य के इस शिखर स्वरूप के दर्शन आगम और आगमेतर साहित्य के पृष्ठों पर सहज उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कि मां धारिणी अपने इकलीते पुत्र मेष की प्रसन्ता के लिए अपनी ममता को अपने हदय में ही समेट कर उसे प्रव्या की अनुमति दे देती है। माता देवकी अपने पुत्र गजसुकुमाल को विदा देते हुए अपने वात्सल्य- वारिषि को अपने भीतर ही समेटने का प्रयास कतती है। आखाँ में सावन का महामेह लेकर भी वह मुस्काती है और पुत्र को विदा देते हुए कहती हैं—गज। ऐसे तपना कि तेरे विरह में अन्य किसी मां को वह क्षण न झेलना पड़े जो मैं झेल रही हूं।

मां मां है। आकाश की असीमता उसकी असीमता के समक्ष नगण्य है। स्वयंभूरमण की गहगई और सुमेरु की ऊंचाई उसके समक्ष उधली और बौनी है। मां अपनी उपमा आप है। उसके लिए अन्य उपमाएं अल्यंत छोटी हैं। मां मां है।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••• 51 •••

मां के इसी शिखर स्वरूप के दर्शन मां विद्यादेवी में प्रगट हुए। यह सच है कि परिजनों के ममत्व को सीमा की श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता है। पर यह भी सच है कि मां विद्यादेवी का ममत्व शिवकुमार के प्रति शेष परिवार से सधन होना स्वाभाविक है। पर उससे भी बढ़कर सच यह है कि मां विद्यादेवी ने अपने ममत्व को अध्यात्म का शिखर देने का निर्णय कर अमर बना दिया।

वात्सल्य मूर्ति मां विद्यादेवी ने अनुभव किया—अपने क्षुद्र ममत्व से परास्त बनकर शिव को संसार में बांधे रखना मातृ-ममत्व को कर्लीकत करना ही होगा। मेरी ममता का श्रेयस् स्वरूप तो यही है कि अपनी विरह-व्यथा को छिपाकर हंसते-हंसते पुत्र को उसके काम्य की सिद्धि के लिए विदा दूं।

और फिर नारी जाित की नारायणी स्वरूप मदालसा-सी मां विद्यादेवी ने पूरे परिवार को आमंत्रित किया। इत्य पर प्रस्तर बांधकर वात्सल्य वारिष्ठि मां विद्यादेवी ने समस्त परिजनों से विनम्र शब्दों में कहा—अब हमें शिव को दिक्षा की अनुमित दे देनी चािहए। शिव का वैराग्य अटल और अविनाशी है। उसे अनाज्ञा के आग्रह में बांधे रखना मेरे लिए अब संभव नहीं है। मां के नाते में शिव को प्रक्रया को आज्ञा देती है।

मां विद्यादेवी के इन शब्दों के साथ ही समस्त आग्रह गिर गए। विद्यादेवी के शिव के प्रति ममत्व से प्रत्येक परिजन सहज परिचित था। उसी परिचय ने समस्त परिवार को दीक्षार्थ आज्ञा प्रदान करने को विवश कर दिया।



शिवकुमार को दीक्षा के लिए आज्ञा-प्राप्ति की सूचना शीघ्र ही सर्वत्र फैल गई। जैन संघ में सर्वत्र हर्ष छा गया।

शिव की अनुगामिनी बनने के लिए प्रणशीला उनकी तीनों भीगिनयों को भी पोरिवारिक आज्ञा प्राप्त हुई। राग में विराग और विराग में राग का उत्सव सर्वत्र व्याप्त हो गया। विवाहोत्सव पर जैसी चहल-पहल होती है वैसी ही चहल-पहल मां विद्यादेवी के द्वार पर थी। पर्रिजन, पुरजन और संबंधिजनों की भीड़ लग गई। कोई शिवकुमार को दीक्षा में प्रवेश के लिए आवस्यक आज्ञा प्राप्ति पर बधाइयों दे रहा था तो कोई उनके विराह को कल्पना से साब्धू नयन था। कोई मां विद्यादेवी के साहस को सराह रहा था तो कोई पिता चिरंजीलाल के अप्रतिम त्याग को प्रशंसा कर रहा था।

eee 52 eee -

## बीक्षार्थ अनुमति का स्वरूप

जैन परम्परा में दीक्षा के लिए आज्ञा-प्राप्ति की सनातन परम्परा रही है। कर्मयुग और धर्मयुग के आद्य प्रवर्तक ऋषभदेव भी दीक्षा के प्रसंग पर अपने पुत्रों और परिजनों से दीक्षा की अनुमति लेते हैं। ऑतम तीर्थंकर महावीर भी दीक्षा के लिए माता-पिता ते स्त्रा की अनुमति मांगते हैं। माता से अनुमति नहीं मिली तो महावीर घर में ठहर गए। माता-पिता के स्वर्तारोहण के पश्चात् महावीर सहोदर निंदबर्धन से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त करते हैं। जैन धर्म में दीक्षा लेने बाले प्रत्येक मुमुक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके लिए अपने परिजनों की अनुमति प्राप्त करे।

ऐसा क्यों है? अनुमति अपरिहार्य क्यों है?

व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो इसका समाधान सरल है। परिजानों से आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा लेने से सामाजिक अनुशासन और सौहार्द पर आंच नहीं आती हैं। दीक्षार्थी पर दायित्वों से भागने और दीक्षा देने वालों पर दीक्षार्थी को बहकाने-भगाने का आरोप नहीं लगता है। यह दीक्षार्थ अनुमति का व्यावहारिक पक्ष है।

दीक्षार्थ अनुमति के आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें तो इसकी मौलिक अपरिवार्थता स्पष्ट होती है। वस्तुत: दीक्षा मोह को मिटाने की साधना का प्रवेश-द्वार है। दीक्षित होने का अर्थ है—ममत्व-शृंखलाओं को मिटाने दीक्षार्थी दीक्षा की अनुमति मांगते हुए अपने माता-पिता और परिजानों से ममत्व मुक्ति की प्रार्थना करता है। एक दीक्षार्थी जब कहता है कि 'मां! मुझे दीक्षा की आज्ञा दो', इसका आन्तरिक पक्ष यह होता है कि मां! मैं उस ममत्व को आज विराम दे रहा हूं जो किसी को मां और किसी को पुत्र रूप प्रदान करता है। मां भी जब पुत्र को दीक्षा की अनुमति देती है तो वह भी ममत्व के तक वन्धन का छेदन करती है। ममत्व का छेदन ही वस्तुत: समस्त दुख परम्पराओं का छेदन है।

दीक्षार्थ अनुमति में यदि अनुमति का आध्यात्मिक पक्ष गौण रहता है तो दीक्षार्थी दीक्षा के अमृत फल से शुन्य रह जाता है।

श्रद्धेय शिवकुमार ने माता-िपता और परिजनों से दीक्षार्थ अनुमित मांगी। उसका अर्थ इतना ही नहीं था कि मैं घर छोड़कर साधु हो जाना चाहता हूं। उसका अर्थ था—घर और परिजनों का ममत्व मेरे अन्तस् से शून्य हो गया है। जैसा यह घर मेरे लिए है ऐसे ही प्रत्येक घर मेरे लिए हैं। आप परिजन मेरे लिए जैसे हैं ऐसे ही विश्व के समस्त जन मेरे लिए हैं। आप परिजनों और विश्वजनों में मेरे लिए कोई भेद शेष नहीं रहा है। आप मेरे अपने हैं तो अन्य समस्त जन भी मेरे अपने हैं। मेरे अपनत्व से ममत्व की सीमाएं विदा ले चुकी हैं। मेरे प्रेम की परिध ध्वस्त हो गई है। इसीलिए मैं प्रब्रज्या के बहाने समस्टि में परिवजन को उत्सुक हो।

मां विद्यादेवी ने आपकी अनुमति-याचना में छिपे इस सनातन स्वर को अनुभव किया और स्वार्थ विजय के लिए उन्होंने अपने साहस को तोला। जब उन्होंने स्वर्य को सक्स पाया तो उन्होंने घोषणा कर दी-शिव! मैं अपना आग्रह वापिस लेती हूं। स्वार्थ में खो गई थी मैं! नुस्मरी चेतना के प्रकाश ने मेरे स्वार्थ के धुंधलके को घो दिया है। तुमसे मुझ जननी का सौभाग्य मिला इससे मुझ सहित नारी जाति धन्य हुई!

सम्बन्धों, आकांक्षाओं और पारस्परिक अपेक्षाओं पर आत्यंतिक विराम ही दीक्षार्थ अनुमति का सत्यस्वरूप है।

सन् 1960 से सन् 1972 तक गृहयोगी के रूप में तप कर श्रद्धेय शिवकुमार ने स्वयं को दीक्षार्थ तैयार किया और जिस क्षण समय परिपक्व हुआ अथवा जिस क्षण दीक्षा में प्रवेश की पूर्ण पात्रता आपमें प्रगट हुई उसी दिन परिजनों से आपको सप्रेम-सोल्साह अनुमति भी प्राप्त हो गई।

#### प्रश्थान

दीक्षा की अनुमित प्राप्त होने पर श्रद्धेय शिवकुमार प्रस्थान को तैयार हुए। एक अपूर्व भावनात्मक परिदृश्य बन गया। विदायगी की इस बेला में समस्त परिजन और सम्बन्धी जन उपस्थित थे। रणांगण में जाने को सन्नद्ध वीरवर योद्धा में जो उल्लास और उत्साह होता है वही उल्लास और उत्साह आपके अंग-प्रत्यंग से प्रकट हो रहा था। परिजनों के साथ-साथ पुरजन भी उस क्षण के साक्षी होने हमने सुना— उस समय शिवकुमार के मस्तक पर अपूर्व तेज था, उनके हरय में अग्रतिम उत्साह था। वे राजकुमारों जैसी वेश-भुषा में थे।

विदायगी के उस क्षण में श्रद्धेय शिवकुमार ने सर्वप्रथम सर्वत्र्येष्ठ पून्य ताया श्री बनारसी दास जी के चरणों का स्पर्श किया। ताया जी ने दोनों हाखें से आपको आशीर्वाद दिया और बोले—पयो रुव! जिस भाव से आज तुम ••• 54 ••• शियवारी: जेवन-राज विदा ले रहे हो, सदैव इन्हीं भावों में रमण करना। जा ही रहे हो तो अब पीछे मुड़कर मत देखना!

पूज्य ताया जी से आशीष प्राप्त करने के पश्चात् पूज्य पितृदेव के चरणों पर मस्तक रख कर आपने विदा मांगी। भावविद्धल पितृदेव श्री विसंजीलाल जी ने कहा-शिव! तू हमारे कुल का रल है। मैं चाहता हूँ कि अब तू साधुरल बन। आज मेरा पितृत्व धन्य हो उठा है। पितृत्व का सच्चा गौरव आज मुझे अनुभव हो रहा है।

तदनन्तर वीरांगना मां विद्यादेवी के चरणों पर आपने मस्तक रखा। मातृत्व की मिशाल मां के चरणों पर मस्तक रख कर आपके नयनकोर आर्द्र बन गए। आपने भाव-विद्वल होकर कहा—मां! मैं अमर-पथ का पिथक बनने जा रहा हूँ, पर कामना करता हूँ कि प्रत्येक भव्य जीव को मां के रूप में तुम मिलो

भगवती मां विद्यादेवी ने अपने अतिजात पुत्र शिवकुमार को कण्ठ से लगा लिया। समय सहम कर मां के शब्दों की प्रतीक्षा में ठहर-सा गया। विद्या के सत्तात स्वरूप की अधिष्ठात्री मां विद्या ने निशब्द से शब्दों को टटोलते हुए कहा-शिव! शिवत्व से कम पर संतुष्ट मत होना! सत्य के लिए मिट जाना पर सत्य की शर्त पर समझौता मत करना! भले ही इसके लिए तुझे गरलपान ही क्यों न करना पड़े! मुझ नश्वर को तूने अनश्वर मातृत्व प्रदान कर जो गौरव दिया इसी से तुम्हारा मातृ-ऋण अदा हो गया है। शिव! जाओ! संयम और साधना में ऐसे रमो कि चतुर्थ काल के संयम का सत्य-स्वरूप साकार हो उठे। विद्राह की आधियों में भी शिव! तुम्हारा शिवल अपार हो।

मां का शिव-आशीष और शिव-दर्शन पाकर श्रद्धेय शिवकुमार गद्गद हो गए। बोले-मां! तुम्हारी कुक्षी से जन्म पाकर मैं धन्य हो गया हूँ।

उसके बाद शिवकुमार ने अग्रज श्री राजकुमार जी एवं अनुज विजय कुमार जी से गले मिलकर अनुज्ञा प्राप्त की। शेष समस्त परिजनों से भी विदाई ली।

तदनन्तर शिवरमणी के कामी शिव गृही से अगृही होने के लिए, आगार से अनगार होने के लिए, संन्यास को स्व में जगाने के लिए और महावीर को सांसों में जीने के लिए अदम्य उत्साह के साथ प्रस्थान कर गए।

शिवकुमार श्रद्धेय गुरुदेव ज्ञान महोदधि श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के

चरणों में पहुंचे। सद्गुरु के चरणों पर शीश रखकर आपने कहा, गुरुदेव! समय पक चुका है, मुझे संयम का वरदान दो।

श्रद्धेय गुरुदेव ने बाहें फैलाकर आपका स्वागत किया। उन्होंने फरमाया— शिव! आत्मगुरु के शिष्य परिवार में तुम्हाग्र स्वागत है। आत्मगुरु के प्रशिष्य के रूप में तुम उन्हों ऊंचाइयों का स्पर्श करो जिन ऊंचाइयों पर आत्मगुरु ने विकार किया

सदगुरु का आशीष प्राप्त कर शिव कृतकृत्य बन गए।

### वैशुञ्य का स्वर्णिम क्षण

••• 56 •••-

संभवत: इतिहास की यह प्रथम घटना थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त एक कोटोश्वर युवक दीक्षा लेने जा रहा था। इस के साथ यह तथ्य भी जुड़ा था कि शिवकुमार का दीक्षित होने का निर्णय परिस्थितिजन्य अथवा भावुकता का परिणाम नहीं था। विशुद्ध वैदाग्य भाव से आपने दीक्षित होने का निर्णय लिया था। एक वैरागी के रूप में आपने दस वर्ष यर में ही बिताए थे। दस वर्षों की प्रलम्ब अविध में परिजनों ने जब यह अनुभव किया कि आपका वैराग्य अटल है तभी आपको दीक्षा की अनमित प्रदान की।

इस ऐतिहासिक दीक्षा का सर्वत्र चर्चित होना स्वाभाविक था। समग्र जैन जगत में और विशेष रूप से उत्तरभारत के कोने-कोने में शिव कुमार की दीक्षा का समाचार फैल गया। इस ऐतिहासिक उत्सव के आयोजन के लिए अनेक श्रीसंघों में होड़ लग गई। श्रद्धेय गुरुदेव पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में दीक्षा महोत्सव के आयोजन की प्रार्थनाओं के साथ श्रीसंघ उपस्थित होने लगे।

उघर वैरागी शिव कुमार के परिजनों ने मिलकर निर्णय किया कि भावू कुल अवतंश शिव कुमार के दीक्षा महोत्सव को आयोजित करने का पुण्य अवसर उन्हें प्राप्त हो। ताया जी श्री बनारसी दास के नेतृत्व में समस्त भावू परिवार गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। श्री बनारसी दास जी नेगुहदेव से प्रार्थना की—गुरुदेव! भावू कुल के देदीप्यमान रल शिव कुमार की दीक्षा के आयोजन का गुण्य लाभ हमें प्रदान करने की कुपा करें।

शिव कुमार के परिवार की प्रार्थना पर श्रद्धेय गुरुदेव ने गंभीरतापूर्वक चितन किया। गुरुदेव ने विचार किया– पाबू परिवार की प्रार्थना को अस्वीकार करना उसके महान त्याग का असम्मान होगा। ऐसा विचार कर श्रद्धेय गुरुदेव

ने दीक्षा महोत्सव के समायोजन का अधिकार आप के परिजनों को प्रदान कर दिया।

# पर्यटन और प्रव्रजन

यायावरी मृनि का सहज स्वभाव होता है।

मुनिधर्म में प्रवेश से पूर्व ही शिव कुमार को यायावरी का सहज शौक था। दूर देशान्तरों में परिश्रमण, प्रकृति से लयबद्ध होकर उसका दर्शन, ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन आपको स्वभाव से ही रुचिकर रहा है। दीक्षा में प्रवेश से पूर्व श्रद्धेय गुरुदेव ने आपको आपके स्वभाव के अनुसार संत-दर्शन और यथेच्छ पर्यटन की अनुमति प्रदान की।

पर्यटन पर संतदर्शन को आपने प्रमुखता प्रदान की। अपनी इस यात्रा में आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में विराजित ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों के दर्शन किए। प्रमुख रूप से आपने महाराष्ट्र में विराजित संघनायक आचार्य सम्राद् श्री आनंद ऋषि जी महाराज, मुंबई में विराजित उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, करोल बाग दिल्ली में विराजित पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद जाराज प्रभृति महामहिम मुनिराजों के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए।

पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देते हुए कहा था—शिव कुमार! जिस भाव से तुम दीक्षा ले रहे हो उस भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहना।

मुनि-दर्शन के पश्चात् आपने विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी परिभ्रमण किया। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कश्मीर, नैनिताल, शिमला, कुल्ला, मनाली, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मोक्षधाम, आगरा के ताजमहल आदि ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थलों का आपने परिभ्रमण किया।

### वेष और विचार

शिव कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त युवक थे, विश्व के कई देशों का प्रमण कर चुके थे और कोटीश्वर परिवार के चश्मेनूर थे। ऐसे में आपका वेश-विन्यास राजकुमारों जैसा होना अस्वाभाविक नहीं था। पेंट-शर्ट अथवा कोट-पेंट सामान्यत: आप धारण करते थे।

जैन जनमानस में एक वैरागी के लिए श्वेत कुर्ता और चोलपट्ट धारण करने की परम्परा रही है। पर इस परम्परा से विपरीत आपको सूटेड-बूटेड परिधान में देखकर लोगों में चर्चा होना स्वाभाविक था। उस समय ये चर्चाएं चर्ली कि आधुनिकता में लिपटा यह युवक कैसे दीक्षा ले सकेगा। कुछ अवसरों पर इन चर्चाओं से आपको प्रत्यक्ष भी होना पड़ा।

ऐसे में आप ने स्पष्ट किया—संन्यास वस्त्रों में नहीं जन्मता, वह तो हुदय में खिलता है। आप लोग वस्त्रों में क्यों अटकते हो! संन्यास के सत्य से साक्षात्कार कीजिए, आपके अनावश्यक आग्रह स्वत: ही समाप्त हो जाएंगे।

प्राज्ञ श्रावक आपके दृष्टिकोण को समझ गए। आपके प्रति उनका सम्मानभाव वृद्धिगत हुआ।

#### ढीक्षा का दर्शन

'दीक्षा' का शाब्दिक अर्थ है धार्मिक संस्कार के लिए स्वयं को समर्पित कर देना।

प्रव्रज्या का अर्थ है-परिव्रजन करना, निर्बन्ध विचरण करना।

जैन परम्परा में दीक्षा और प्रव्रज्या पर्यायवाची शब्द के रूप में व्यवहत हुए हैं। दीक्षा के स्वरूप, विधि और उद्देश्य पर जैनागमों में प्रकीर्ण रूप से विशद प्रकाश डाला गया है।

व्यावहारिक रूप में दीक्षा अध्यात्म का प्रवेश-द्वार है। दीक्षा एक आतम-प्रतिज्ञा है बाहर से भीतर लौटने की। दीक्षा में प्रवेश लेते हुए दीक्षार्थी अपने भीतर संकल्प लेता है कि इस क्षण के पश्चात् समस्त ब्रह्माण्ड मेरा कुटुम्ब है, सृष्टि के समस्त प्राणी मेरे आत्मीय जन हैं। दीक्षा 'आत्मवत् सर्वभृतेषु' के अंतसर्वीकार का मंगलमय महापर्व है।

अनंत जीवन पथ पर 'दीक्षा' एक आदिम मंगल का क्षण है। अनादिकालीन भ्रमणाओं और भटकावों से मुक्ति का महापर्व है प्रक्रन्या। 'प्रक्रन्या' से पूर्व का अन्तत जीवन भ्रमणाओं का भ्रमण मात्र रहा है। अज्ञान के तमस-थपेड़े जीवन की नौका को जन्म, मरण, दुख, दारिद्ध्य के चक्रवातों में जहां चाहे फैंकते रहे। प्रक्रन्या का क्षण ज्ञान की आंख के साथ स्वतंत्र परिव्रजन के प्रारंभ का क्षण बनता है।

बोध पाहुड में प्रव्रज्या की परिभाषा निम्न प्रकार से की गई है-

सन्झाय-झाण-जुत्ता पव्वन्जा एरिसा भणिया। अर्थात् स्वाध्याय और ध्यान में तन्मय होना प्रवज्या है।

मात्र वेश परिवर्तन से प्रव्रज्या घटित नहीं होती है। उसके लिए अंतरंग

का परिवर्तन आवश्यक है। स्वाध्याय और ध्यान की गहराई में पैठना आवश्यक है। श्रद्धेय शिवकुन्मार के अंतरंग में प्रव्रज्या घटित हुई। वह प्रव्रज्या किसी भावातिक का परिणाम नहीं थी। वह आपके अंतरंतग के परिवर्तन का परिणाम थी। निरंतर दस वर्षों तक उसके लिए आपने वैराग्य की साधना की थी। फिर एक क्षण आया कि आप व्यावहारिक रूप से प्रव्रज्या में प्रवेश पा गए।

### अभिनिष्ट्रकमण उत्सव

पंजाब प्रांत के गौरवशाली और सर्वतोभावेन समृद्ध एवं श्रद्धेय चरितनायक के जन्म-नगर मलौट मण्डी में 17 मई 1972 का शुभ दिन दीक्षा महोत्सव के लिए सुनिश्चित किया गया। दीक्षाधियों में शिख कुमार जी के साथ उनकी तीन भगिनियां सम्मिलित थीं। आप की भगिनियों के नाम इस प्रकार थे—(1) निर्मला जी (2) समित्रा जी एवं (3) संतोष जी।

एक ही परिवार की चार भव्य आत्माएं एक ही दिन जैन दीक्षा ग्रहण करने जा रही थीं। इस समाचार से समग्र जैन जगत में श्रद्धा और उत्साह की लहर दौड़ गई। मलौट मण्डी और भाबू परिवार का विमल सुयश दिग्-दिगन्तों में व्याप्त हो गया।

मलीट नगरी के इतिहास में उच्च स्तर पर दीक्षा-महोत्सव के आयोजन का प्रथम अवसर था। मलीट मण्डी में हजारों छोटे-बड़े परिवार रहते हैं। यहां सभी जातियों के लोग हैं जो विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। परनु आपके दीक्षा को सहोत्सव के अवसर पर पूरी मलौट नगरी एक परिवार के रूप में रूपमित हो गई थी। प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म के लोग जाति और धर्मिक प्रतिबन्धों से ऊपर उठकर श्रद्धेय शिवकुमार के अभिनिष्क्रमण महामहोत्सव में तन-मन-धन से सम्मिलित हुए। नगरी के प्रत्येक बालक, युवा और वृद्ध ने आपके दीक्षा महोत्सव को निजी महोत्सव माना था। वैश्यों, सिखों और अन्य जाति के लोगों में वैसा ही उत्साह और जोश दिखाई पड़ रहा था जैसा उत्साह और जोश जोश निमा को साम स्वार्य परिवार में मौजूद था। एक ही वाक्य में यदि कहा जाए तो कह सकते हैं कि श्रद्धेय शिवकुमार का दीक्षा महोत्सव मलौट नगरी के इतिहास का पारस्परिक उल्लास का वात्वरण था। आवालवृद्ध के हर्य में आपके प्रति श्रद्धा और अपनत्व का सागर लहरा सा आवालवृद्ध के हर्य में आपके प्रति श्रद्धा और अपनत्व का सागर लहरा

रहा था। जुबान-जुबान पर आपका यशगान था। द्वार-द्वार पर दीवाली की दीपमालाएं प्रज्ज्वलित थीं।

### थर्म जागरण

श्रद्धेय संतों और आयांओं के मण्डल दीक्षा तिथि से कई दिन पूर्व ही मतौट मण्डी में पघार चुके थे। श्रद्धेय मुनिराजों में पंजाब केसरी बहुश्रुत गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज, नवयुवक सुधारक भण्डारी श्री पद्मचंद जी महाराज, प्रवचन भूषण श्रुतवारिधि श्री अमर मुनि जी महाराज आदि मुनि अपने-अपने शिष्य वृन्द सहित, एवं श्रद्धेय महासाध्यिम में संयम शिरोमणी श्रीलाच्या जी महाराज, महासती श्री सीता जी महाराज, महासती श्री महेन्द्रा जी महाराज, महासती श्री विमला जी महाराज, महासती श्री विमला जी महाराज, महासती श्री विमला जी महाराज, सहासती श्री विमला जी महाराज, आदि साध्यी वृन्द मलौट नगरी में पदार्पित हुए।

मंगलमय प्रवचनों के कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहे थे। गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं श्री अमरमुनि जी महाराज के ओजस्वी व्याख्यानों को सुनने के लिए जनता बरसाती नदी के जल प्रवाह की तरह उमड़ रही थी। जिनत्व की महान प्रभावना हो रही थी, जिनत्व देदीप्यमान हो रहा था।

श्रद्धेय-वैरागी श्री शिवकुमार के जनक श्रीयुत चिरंजीलाल जी, ताया श्री बनारसीदास जी, मातृ पगवती श्रीमती विद्यादेवी जी, मामा श्री भगवानदास जी एवं श्री बजरंगदास जी, तथा अग्रजी, अनुजीं सिहत समस्त परिवार का उत्साह देखते ही बनाथा। भाष प्राप्तर ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों तथा दूरस्थ मुंबई तक के श्री संघों को आमंत्रण पत्रिकाएं भेज कर दीक्षा महोत्सव में आमंत्रित किया।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि श्रद्धेय शिवकुमार जो का महाधिनिष्क्रमण महोत्सव समग्र भारत वर्ष के सुदूर अंचलों तक में बहुर्चित हुआ था। तीर्थंकर देवों के अधिनिष्क्रमण के समय जैसे तीनों लोकों में उत्सव और उत्साह का संचार होता है, बैसा ही उत्सव और उत्साह तीर्थंकर प्रक्रित धर्मतीर्थ के भावी 94वें पट्ट्यर शिवाचार्य के अधिनिष्क्रमण के अवसर पर सर्विदशाओं में दिखाई दे रहा था। विभिन्न प्रांतों और सुदूर अंचलों के श्रावक-श्राविकाएं आपके अभिनिष्क्रमण महोत्सव में सम्मितित होने के लिए भारी मात्र मं मलीट नगरी में एकत्रित होने लगे। भाबू परिवार ने अतिथियों और आगन्तुक साधर्मी बन्धुओं की सेवा–सत्कार में अपना तन-मन-धन अपित किया। सुनिश्चित तिथि से सात दिन पूर्व से ही मतौट मण्डी में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे। स्थानीय और बाहर नगरों के भाई-बहन पूरे उत्साह से इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे।

# केशर शंज्रम की

श्रद्धेय मुनिराजों और महासाध्वियों के सानिच्य में वैरागी शिव कुमार और वैराग्यशीला तीनों बहनों की केसर-रस्म का कार्यक्रम पूरे उत्साह से आयोजित हुआ। सैकड़ों भाइयों और बहनों ने केसर-रस्म उत्सव में भाग लिया। केसर शौर्य और मंगल का प्रतीक मानी गई है। संयम का पालन श्र्रातीरों द्वारा हो संभव होता है। संयम में प्रवेश का अवसर मंगलमय अवसर होता है। अत: संयम और संयम में प्रवेश के क्षण को प्रतीकात्मक रूप से ख्वानत करने के लिए दीक्षा-प्रसंगों पर केसर-रस्म का इतिहास काफी पराना है।

दीक्षार्थी शिव कुमार एवं तीनों बहनों पर केसर की वर्षा की गई। केसर की सुर्रिभ से सभी के चित आल्हारित बन गए। यत्र-तत्र-सर्वत्र केसर ही केसर दिखाई दे रही थी। केसर से श्वेत वस्त्रों को चित्रत किया गया। यह वहीं केसरिया वस्त्र थे जो दीक्षा के उपरांत दीक्षार्थियों को संयम के प्रथम परियान/बाणा के रूप में प्रदान किए जाने वाले थे।

#### प्रवक्या पर्व

एक जोड़ी कदम चलने को उत्सुक थे संयम के संघर्षी पथ पर।

एक जोड़ी आंखें निहार रही थीं एक ऐसे सपने को जो इस जगत को एक सपना मानती हैं।

एक जोड़ी हाथ प्रणाम की मुद्रा में गुरु के सामने थे।

एक जोड़ी कान सुनने को आतुर थे उस दीक्षा-मंत्र को जो मन-मन्वंतर व भव-भवांतर से छुटकारा दिला दे।

जैन दीक्षा अग्नि-पथ पर जीवन-रथ की यात्रा है।

जैन दीक्षा जीवन में मरण का अनुभव है।

जैन दीक्षा अपने आपके अवसान का अनुष्ठान है।

जैन दीक्षा मृत्यु के काले पाषाण खण्ड पर मुक्ति के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं।

शिव कुमार के हाथ आज अपने माटी के देह में एक विदेह की मूर्ति को रचने को उत्सुक हैं। शिवकुमार के गुरु श्री ज्ञान मुनि जी आज नश्वर देह के पाषाण को ईश्वर की प्रतिमा में बदलने जा रहे हैं संयम की छैनी से।

17 मई 1972 का दिन आया। मलौट नगरी में जन-सैलाब उमड़ आया था। दूर और निकट के सहस्रों श्रावक और श्राविकाएं इस प्रसंग पर उपस्थित थे। प्रभात में तिलक रस्म के कार्यक्रम के परचात् दीक्षार्थी शिव कुमार जी एवं दीक्षार्थिनी बहनों—निर्मला जी, सुमित्रा जी तथा संतोष जी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सुस्रिज्जत रथ पर राजसी परिधान में दीक्षार्थियों को शोभा देखने योग्य थी। दीक्षार्थी श्री शिव कुमार जी के मस्तक पर अपूर्व तेज व्याप्त था। दीक्षार्थिनी वीर बालाओं का उत्साह गगनतल का स्पर्श कर रहा था। यथ पर आसीन दीक्षार्थी नों हाथों से सिक्कों को वरसात कर रहे थे जो तीर्थंकर भगवंतों के वर्षीदान का ही प्रतीक प्रतीत हो रहा था। विस्तात्माओं हाय बरसाए जा रहे सिक्कों को लक्ष्मी का आध्यात्मिक प्रतीक मानकर बड़े- बड़े धनपति भी ग्रहण करने को उत्सक थे।

दीक्षार्थियों के घर्मरथ के आगे और पीछे जैन संस्कृति की प्रतीक स्वरूप कई भव्य और दर्शनीय झांकियां जन-जन के मन को आकर्षित कर रही थीं। स्थान-स्थान पर जलपान और अल्पाहार के स्टॉल लगाए गए थे।

सहस्रों आंखें शिव कुमार के तेजस्वी मुख्यमण्डल पर चिपकी हुई थीं। आपके उत्कृष्ट त्याग और वैराग्य की प्रशस्तियां सहस्रों कण्ठों से जयगान बनकर फूट रही थीं। 'जब तक सूरज चांद रहेगा शिव कुमार का नाम रहेगा' इत्यादि गगनभेदी जयकारों से दसों दिशाएं गृंज रही थीं।

भौतिकवाद के घटाटोप में अध्यात्मवाद का एक अलौकिक सूर्य अपनी शुभ्र आभा यत्र-तत्र-सर्वत्र विकीर्ण कर रहा था। चारों मुमुक्षु आत्माएं संसार की असारता को स्पष्टत: संसूचित कर रही थीं। सभी के मुख-मण्डल पर एक नवीन कांति और एक नवीन क्रांति युगपत रूप से परिदुश्यमान थी।

शनै:-शनै: शोभा यात्रा दीक्षास्थल पर पहुंची। दीक्षास्थल पर दो भव्य मंच थे जिनमें से एक पर जैन जगत के ज्योतिर्धर नक्षत्र मुनिवृंद विराजमान और शोभायमान हो रहे थे तथा दूसरे मंच पर जैन जगत की उज्ज्वल तारिकाएं महासाध्वी जी महाराज विराजमान थीं। संत-भगवंतों के सम्मुख भी दो मंच निर्मित थे, जिनमें से एक मंच पर वैराग्य मृतिं श्री शिव कुमार जी उपस्थित थे तथा दूसरे पर तीन पव्य आत्माएं दीक्षार्थिनी भगिनियां उपस्थित थीं। मंच पर पदार्पण से पूर्व चारों भव्य आत्माओं ने उपस्थित श्रद्धेय मुनिराजों और महासाध्वियों को वंदन किया। वंदना का यह दूश्य अपने आप में आंतरिक समर्पण का एग्नियक था।

इस पुण्य प्रसंग पर सहस्रों श्रावक और श्राविकाएं मौजूद थे। विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश के कई मंत्री तथा नेता उपस्थित थे। मुख्य वक्ताओं ने दीक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए दीक्षार्थियों का अभिनंदन किया।

उसके बाद वैरागी श्री शिव कुमार जी एवं वैराग्यमती तीनों भिगिनयां मुण्डन तथा वेश परिवर्तन हेतु पाण्डाल के निकट ही निर्धारित कक्ष में गए। वैरागी वन्धु एवं वैरागिन भगिनियों के लिए अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था की गर्र थी।

श्री शिव कुमार जी का मुण्डन संस्कार संपन्न हुआ। उसके बाद एकांत में जाकर आपने निरपेक्ष और निरासक्त भाव से राजसी परिधानों को एक-एक करके उतार दिया। शरीर पर धारण किए गए बहुमूल्य आभूषण आपने उतार दिए। तदनंतर परिजानों ने आपको सुर्गोधत जल से स्नान कराया। स्नान के पश्चात आपने केसर-राजत संयम के योग्य श्वेत वस्त्र धारण किए। मुख-विस्त्रका धारण की। इस विधि से आपने एक राजकुमार के रूप से भिश्च स्वरूप में प्रवेश किया। जैसे केंचुली का परित्याग करने पर सर्प केंचुली की ओर मुड़कर भी नहीं देखा।

तीनों वैराग्यमती बहनों का भी मुण्डन संस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। साध्वी वेश में तीनों वीर बालाएं विशेष शोभा को प्राप्त हो रही थीं।

उसके बाद शिव कुमार सहित चारों विरक्त समारोह स्थल में विराजित श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में पघारे। केसर रंजित श्वेत-संयम परिधान में विरक्तात्माओं को देख कर जनमानस आंदोलित हो उठा। वातावरण भावनात्मक बन गया। सभी के रोम-रोम अगम्य अनुभव से आप्तावित हो रहे थे। सभी लोगों के अन्तर्मानस में यह चिन्तन चल रहा था कि—यह समृचा संसार वस्तुत: निस्सार है। हम इस निस्सार संसार में सार खोजने का व्यर्थ उपक्रम कर रहे हैं। घन्य हैं युवा शिव कुमार को जिन्होंने तीस वर्ष के भरे यौजन में संसार से सार ग्रहण कर निस्सार का परिहार कर दिया है। वस्तुत: सार का ग्रहण करना ही संयम है एवं निस्सार का विसर्जन करना ही संन्यास है। आत्मभाव में स्थिर होना ही दीक्षा है एवं अध्यात्म भाव में विहार करना ही प्रकरण है।

श्रद्धेय श्री शिव कुमार जी ने दस वर्षीय वैराग्य काल में उन सभी का अनुभव प्राप्त किया, नवनीत प्राप्त किया। उसके आस्वादन की जो प्रक्रिया तब प्रारंभ हुई थी वही बाह्य रूप में श्रमण परिवेश में दृष्टिगत हो रही थी। सहस्रों आंखें उस दृश्य को देखती हुई अघाती नहीं थीं।

# भुरू मंत्र

विरक्तमना श्री शिव कुमार जी मुनि वेश में एवं वैराग्यमती बालाएं सुश्री निर्मला जी, सुमित्रा जी एवं संतोष जी साध्वी वेश में दीक्षा समवसरण में पधारे। वहां विराजित श्रद्धेय पंजाब केसरी गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज, श्रद्धेय पंजारी श्री पद्मचंद जी महाराज, वाणी पूषण श्री अमर मुनि जी महाराज जीत सुनि मण्डल एवं परमश्रद्धेया महासती श्री सीता जी महाराज, संयम ग्राण महासती श्री कौशल्या जी महाराज आदि साध्वी मण्डल को विरक्तात्माओं ने नमन किया। नमन के पश्चात् विरक्तात्माएं दीक्षा रूपी महामंत्र श्रात करने के लिए विनम्न मुद्रा में खडे हो गए।

परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने नियमानुसार सार्वजनिक रूप से दीक्षार्थी विरक्तात्माओं के परिजनों से आजा मांगी। श्रद्धेय गुरुदेव के वचनों को सुनकर पितृदेव श्री चिरंजीलाल जी जैन, मातेश्वरी श्रीमती विद्यादेवी जैन, ताया जी बनारसी दास जी जैन आदि परिजनों ने अपने नौनिहालों की प्रकट्या की आजा प्रदान की।

आज्ञा प्राप्ति के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. की प्रार्थना पर पूच्य भण्डारी श्री पद्मम्वदं जी म. ने आगम के विश्वान के अनुसार बैरागी पूच्य भण्डारी श्री पद्मम्वदं जी म. ने आगम के विश्वान के अनुसार बैरागी जी भाग के प्राप्ति के श्रमणी दीक्षा का अभिमंत्र प्रदान किया। पूच्यश्री ने इक्कीस बार नवकार मंत्र का उच्चारण आपको कराया और संक्षेप में महामंत्र के प्रत्येक पद का अर्थ और उद्देश्य समझाया। तदनन्तर गुरु के आदेशानुसार इच्छाकारेण के पाठ द्वारा दीक्षार्थियों ने वर्तमान और विगत भव सम्बन्धी पापों की आलोचना की। तब कायोत्सर्ग की शुद्धि के लिए उत्तरीकरण सुत्र का उच्चारण कराके अहिंहतों की स्तृति क्यी चतुर्विशति स्तव सुत्र द्वारा आपको कायोत्सर्ग में प्रविषट किया। उसके

बाद पज्यश्री ने सस्वर अरिहंत स्तृति (लोगस्स का पाठ) का उच्चारण करवाया। तदनन्तर क्रमश: सामायिक सुत्र द्वारा आपको आजीवन समता में प्रतिष्ठित रहने की प्रतिज्ञा प्रदान की।

इस प्रकार दीक्षा मंत्र के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव ने आपकी एवं श्रद्धेया महासती जी महाराज ने नवदीक्षिता बहनों की शिखा का लुंचन किया। स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए शास्त्र और निर्दोष भिक्षा प्राप्ति के लिए काष्ठमय पात्र तथा अहिंसा के प्रतीक के रूप में रजोहरण आपको प्रदान किए गए।

केसरिया परिधान में नवदीक्षित मृनि श्री शिव कुमार जी एवं नवदीक्षिता बहनें परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। संयम के असिधारा पथ पर आपके चरणन्याम के महस्रों साक्षियों के नेत्र धन्य बन गए। कएत-कएत से आपके नाम के जयगान ध्वनित/अनुगुजित बन रहे थे।

दीक्षा-मंत्र प्रदान करने के पश्चात नवदीक्षित मुनिवर शिव कुमार जी को श्रद्धेय गरुदेव ने पाट पर आमॅत्रित किया। मनि मण्डल के मध्य विराजित मुनि शिव कुमार अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए।

श्रद्धेय गरुदेव के आदेश पर नवदीक्षित मनिवर श्री शिव कमार जी ने उपस्थित विशाल जनमेदिनी के समक्ष अपने ओजस्वी उदुगार अभिव्यक्त किए। आप द्वारा दिए गए भाषण को यहां शब्दश: उदधत किया जा रहा है-

'दीक्षा का यह पावन प्रसंग मेरे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। साध में मेरी बहनें निर्मला जी. समित्रा जी एवं संतोष जी का भी महान सौभाग्य है कि वे प्रभ महावीर के साधना पथ पर अग्रसर हो रही हैं। अनन्त-अनन्त उपकार है प्रभु महावीर का, जिन शासन का, मेरे आराध्य स्वरूप आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का, जिन्होंने मेर्र जीवन की दिशा परिवर्तित कर दी। मेरे उपकारी परम पुज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मृनि जी महाराज, परम पुज्य भण्डारी श्री पदमचंद जी महाराज एवं वाणी भूषण श्री असर मृनि जी महाराज का अनुग्रह एवं कृपा भाव मेरे जीवन का संबल है।

मेरी आस्था के आयाम महासती श्री सौभाग्यवती जी महाराज, महासती श्री सीता जी महाराज, महासती श्री कौशल्या जी महाराज, महासती श्री शिमला जी महाराज का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मेरी दीक्षा की भावना को दढीभत करते हुए समय-समय पर पूर्ण सहयोग दिया।

मैं जिस भाव से वीतराग प्रभ के मार्ग पर आरूढ हुआ हूं, उस पर मैं ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर रहूंगा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे वीतराग धर्म मिला है।

इस अवसर पर मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूं। विशेष रूप से पितामह श्री शादीलाल जी, आदरणीय ताया श्री बनारसी दास जी, पून्य पितृदेव श्री चिरंजीलाल जी, पून्य माता विद्यादेवी जी, मामा श्री कुन्दनलाल जी, श्री काशीराम जी, श्री बिहारी लाल जी, अग्रज श्री राजकुमार जी, अनुज श्री विजय कुमार जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री सुभाष चंद जी, बुआ सालस्व्य, मेस, सहदयता मेरे लिए संयम पथ पर अग्रसर होने में सहायक बने। आज तक मेरे किसी व्यवहार से उन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट पहुंचा हो तो हार्दिक भाव से क्षमाग्राधीं हूँ। वे सभी पृक्ष क्षमा कर अनुग्रहीत करें।

श्रमणधर्म के प्रवेशद्वार दीक्षा के इस परम पुनीत अवसर पर में हार्दिक उल्लास और उमंग का अनुभव कर रहा हूँ। आज जिस हार्दिक हर्ष और उत्साह के साथ में संयम में प्रवेश ले रहा हूँ आजीवन इस हर्ष और उत्साह को अक्षुण्ण रखते हुए मैं संयम पथ पर आगे से आगे बढ़ता रहूंगा। आप सभी माई-बहनों ने मेरे अभिनिष्क्रमण पर्व पर पधार कर मेरे संयम-प्रवेश का अनुमोदन किया है, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ।'

नवदीक्षित मुनिवर के इस सारगर्भित भावपूर्ण उद्बोधन से उपस्थित विशाल जन समुदाय गद्गद बन गया। नवदीक्षित मुनिवर शिव कुंमार के जयगानों से पुन: नभ मण्डल गूंज उठा।

नवदीक्षिता वैराग्यशीला साध्वयों ने भी अपने-अपने सार-संक्षिप्त उद्बोधनों द्वारा सभी का हार्दिक धन्यवार किया और आजीवन अप्रमत्त भाव से संयम-पथ पर आगे बढ़ते रहने का संकल्प दोहराया।

उसके बार प्रवचन भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में प्रवच्या के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए नवदीक्षित भव्यात्माओं के त्याग की अनुशंसा की। श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी प्रहाराज ने अपने प्रवचन में नवदीक्षित मुनिवर शिव कुमार के उत्कृष्ट वैदाग्य की भूरि-भूरि प्रशांसा की तथा समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी को साधुवाद प्रदान किया। समारोह में उपस्थित हुए एंजाब के गवर्नर तथा अन्य राजनेताओं ने भी विरक्तात्माओं का अभिनन्दन किया। समाजरल श्री हीरालाल जैन ने अपने भाषण में अपने हुरयोदगार प्रगट करते हुए कहा—मेरा यह अजीज नवदीक्षित मुनि शिव कुमार सेरी समाज का भविष्य हैं। मेरा यह सुदृढ़ विश्वास है कि अपने उल्कृष्ट त्याग और विशाल ज्ञान के बल पर एक दिन ये हमारे धर्मसंघ के कर्णधार वर्में।

कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धर्मप्रभावनामयी अनुष्ठानों के साथ वैराग्य के पुरोधा श्री शिव कुमार जी का दीक्षा महामहोत्सव सम्पन्न हुआ। बडी ढीक्षा

'बड़ी दीक्षा' की परम्परा काफी प्राचीन है। लघु दीक्षा के आठवें दिन 'बड़ी दीक्षा' में दीक्षार्थी को प्रवेश दिया जाता है। मध्य के सात दिनों में गुरु शिष्य की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता और पात्रता का निरीक्षण करते हैं। शिष्य की पात्रता का अध्ययन करा आठवें दिन वे उसे पांच महाब्रत रूप बड़ी दीक्षा प्रदान करते हैं। पात्रता में अपूर्णता है तो एक अथवा छह महीने के बाद तक बड़ी दीक्षा देने को परम्परा रही है।

पूज्यवर्य मुनिवर श्री शिव कुमार जी अपनी पात्रता बहुत पहले ही सिद्ध कर चुके थे। पात्रता के दृष्टिगत उन्हें लघुदीक्षा के प्रसंग पर ही बड़ी दीक्षा प्रदान की जा सकती थीं। परन्तु परम्परा का मूल्य सुरक्षित रखते हुए श्रद्धेय गुरुदेव ने लघुदीक्षा के आठवें दिन आप श्री को बड़ी दीक्षा का पाठ प्रदान किया। मलीट नगरी के धर्मग्रांगण में ही बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम सम्मन्न किया। गलीट नगरी के धर्मग्रांगण में ही बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम सम्मन्न किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय गुरुदेव ने आपको श्रमणाचार से अवगत कराते हुए आप में पांच महाव्रतों का आरोपण किया एवं धर्म के स्वरूप की समझ के रूप में रचतेकालिक सूत्र के चार अध्ययनों का पाठ पढ़ाया। जीवन भर पांच समिति, तीन गुप्ति रूप अध्य प्रवचन माता की साधना-आराधना की कंजी बताई।

पूज्य नवदीक्षित मुनिवर शिव कुमार जी ने करबर्द्ध विनीत मुद्रा में श्रद्धेय गुरुदेव से बड़ी दीक्षा का महादान ग्रहण किया और संयम के महापथ पर अप्रमत्त यात्रायित बने रहने के अपने संकल्प को पुन: दोहराया।

सर्वत्र त्याग और वैराग्य की सुगंध व्याप्त थी। आप जैसे शिष्य को पाकर गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज महान गौरव का अनुभव कर रहे थे। उस समय समाज में एक नवीन चेतना का संचार हो रहा था। जनमानस पूर्णत: विश्वस्त हो उठा कि भगवान महाबीर के शासन में एक समर्थ व्यवितत्व ने प्रवेश पाया है और इस हीरे की चमक और दमक से जैन जगत लाभान्वित होगा। जिनशासन और अधिक प्रभावी बनेगा। यह पुण्यशाली जी अपने तेजस्यों विस्तात्व एवं उत्कृष्ट कृतित्व से जिनशासन की ऐसी प्रभावना करने वाला होगा जिसका उल्लेख किए बिना वर्तमान सदी का इतिहास अपर्ण माना जाएगा।







हाराह्ना





मई- जून का आग बरसाता सूर्य मध्य आकाश पर था। सिकता-कणों में अग्नि घुल गई थी।

ताप की भीषणता को सह न पाने के कारण पक्षियों ने वृक्षों के सघन पातो में आश्रय खोज लिया था। ऐसे में नंगे सिर और नगे एांव से कल तक के राजकुमार मुनिवर शिव कुमार बिना उफ किए. बिना मस्तक पर सलवट डाले, अपनी साधना के प्रथम परीषह- पथ पर यात्रायित थे।

सकोमल पगतलों में रक्त उतर आया , सुकुमार देह स्वेद से निचुड़ गई, पर आपके कदम अवरुद्ध नहीं बने। साधना के प्रथम चरण पर ही भीष्म-गीष्प और पिपासा का कठोर परीषह उपस्थित था। पर श्रद्धेय प्रवर मुनिवर शिव क्मार के संयमीय- सकल्प को परीषह की वह दुधारी- खड्ग किंचित्-मात्र भी आहत नहीं बना पाई।

# शाधना और आराधना

उत्तराध्ययन सत्र के वचन हैं-

—बाहाहिं सागरो चेव तिरयव्वो गणोदही!

उत्त. 19/37

–असिधारा गमणं चेव, दुक्करं चरिउं तवो।

उत्त. 19/38

साधना का मार्ग भुजाओं से सागर को तैरने के समान दुस्तर है। संयम का आचरण तलवार की धार पर चलने के समान दुष्कर है।

आगम के ये वचन संयम की दुष्करता को प्रगट करते हैं। बाहों से सागर को तैरना तथा तलवार की धार पर नंगे पैरों से चलना जैसे अतीव दुष्कर कार्य हैं ऐसे ही संयम पथ पर अप्रमत यात्रा करना भी अतीव दुष्कर कार्य है।

दु:साध्य और दुष्कर होने पर भी कुछ भव्य मानव संयम पथ को अपने लिए चुन लेते हैं। साधारणत: मानव का यही विचार और प्रयास रहता है कि उसका मार्ग सुंदर और सुकर हो। जगत के अधिकांश प्राणी अहरिंश इसी यल अंश रक्षम में संलग्न रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न सहना पड़े अथवा किसी भी मनोज्ञ पदार्थ का उन्हें अभाव न रहे। मनोज्ञ वस्तुओं के संयोजन और नृतन अन्वेषण में वे प्रतिक्षण श्रमशील रहते हैं।

पदार्थ के जगत में अटका हुआ व्यक्ति पदार्थ को ही जीवन का श्रेयस् तत्व मानता है। उसकी चेतना पदार्थ को ही सत्य और सुख का साधन मानती है। यह उसके अज्ञान का परिणाम है।

जिसकी चेतना में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रगट हो जाती है पदार्थ पर से उसकी पकड़ शिथिल पड़ जाती है। वह अपनी आत्मा में रमणशील बन जाता है। उसी अवस्था में उसके अन्दर संयम घटित होता है। फिर देखने वालों को लगता है कि अहर एक कठोर जीवन जी रहा है, कि बाहों से सागर को तैर रहा है, कि अहरधार पर यात्रा कर रहा है। सरल सत्य है कि अन्तर में ज्ञान-ज्योति के प्रज्ज्वलित होने का सहज परिणाम है-पदार्थ पर से ममत्व का मिट जाना।

दूसरी तरह से इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि - जिसने संयम के स्वाद को चख लिया है उसके लिए बाह्य स्वाद आकर्षणहीन बन जाते हैं। युवा मुनिवर शिव कुमार जी के भीतर ज्ञान की ज्योति जल चुकी थी। गृहवास में रहते हुए ही उन्होंने उस बोध को पा लिया था जो सत्यासत्य के भेद को स्पष्ट कर देता है। उसी भेद-ज्ञान के परिणामस्वरूप पदार्थ पर से उनका ममत्व मिट गया था। अथवा यों कहें कि उन्होंने संयम के स्वाद को चख तिया था, परिणामत: उनके बाह्य जगत के स्वाद खो गए थे।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी अपने अन्तर में ज्ञान की ज्योति जलाकर संयम-पथ पर आनंद से मीगे चित्त के साथ बढ़ चले। आपके नेजों में नृतन आशाओं की दिव्य चमक थी और कदमों में कभी न थकने वाला अदस्य उत्साह था।

बड़ी दीक्षा के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज और अग्रज गुरुप्राता श्री भगवत मुनि जी महाराज के साथ आप श्री ने मलौट से विहार किया। पूरा नगर अपने महानायक को विदाई देने को उमड़ पड़ा। मखमली गद्दों पर चलने वाले चरण बिना किसी पादत्राण के पथरीली जमीन पर बढ़ चलो गांव की ममल्य में भीगी गलियां पीछे छूटने लगी। प्यार और कृतज्ञता में आई सहस्त्रों नेत्र एक-एक कर पीछे छूटते गए। बन्धु-बान्धव निराश हो एक-एक करके लीट गए। पर निराशाओं और ममत्वों से मुक्त श्रद्धेय मुनिवर अपने गन्तव्य पर यतनापूर्वक-'जयं चरे' को आंख खोले शतै--शतै: मन्धर गित से बढ़ते चले गए। एक क्षण के लिए भी लीटकर नहीं देखा।

मई-जून का आग बरसाता सूर्य मध्य आकाश पर था। सिकता-कणों में अग्नि घुल गई थी। ताप की भीषणता को सह न पाने के कारण पिक्षयों ने नृक्षां के सम्बन पातों में आश्रय खोज लिया था। ऐसे में नेगे सिर और नेगे पांव से कल तक के राजकुमार मुनिवर शिव कुमार बिना उफ किए, बिना मस्तक पर सलवट डाले, अपनी साधना के प्रथम परिषह-पथ पर यात्रीय थे। सुकोमल पगतलों में रक्त उतर आया, सुकुमार देह स्वेद से निचुड़ गई, पर आपके करम अवरुद्ध नहीं बने। साधना के प्रथम चरण पर ही भीष्म ग्रीष्म और पिपासा का कठोर परीषह उपस्थित था। पर श्रद्धेय प्रवर मुनिवर शिव कुमार के संयमीय संकल्प को परीषह की वह दुधारी खड्ग किंचित् मात्र भी आहत नहीं बना पाई। शिव-पथ के अमर साधक मुनिवर शिव को प्रथम परीक्षा में पूर्णांक प्राप्त करते देख गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज का गुरु-हृदय गौरवान्वित बन गया।

यह एक अकार्य सत्य तथ्य है कि संयम का संकल्प और संयम की श्रद्धा बड़ी-बड़ी बाधाओं को नष्ट कर देती है। संयम में संकल्प और श्रद्धा की शून्यता हो तो वह मात्र वेश परिवर्तन ही सिद्ध होता है। वहां छोटी-छोटी बाधाएं भी साधक के लिए दर्लच्य वादियां बन जाती हैं।

मुनिवर शिव में तो एक दशक पूर्व ही संयम के शिव-संकल्प का जन्म हो चुका था। राजपथ और कण्टकपथ आपके लिए समान थे। राजपथ आपके अन्दर उत्साह और कण्टकाकीण पथ अनुत्साह नहीं जगा पाया। आपकी ज्ञान ज्योति सतत जगमगाती रही। परीषहों की आधियां उसे कभी भी प्रकम्पित नहीं कर सकीं।

#### अणगार शिव

सागार अर्थात् गृही। अणगार अर्थात् अगृही। जो गृहबन्धन से मुक्त हो गया है वह अगृही है, अणगार है। जो घर के ममत्व में बंधा है वह गृहस्थ है।

ईंटों और पत्थरों से निर्मित घर प्रतीक मात्र है। वस्तुत: घर मनुष्य की चेतना में बसा होता है। चेतना में रहे हुए ममत्व के घर से मुक्त व्यक्ति ही वस्तुत: अणगार होता है। जो उससे मुक्त नहीं हो पाता वह ईंट-सीमेंट से बने घरों का परित्याग करके भी अणगार नहीं बन पाता है।

श्रद्धेय मुनिप्रवर श्री शिव कुमार जी चेतना के तल पर गृह-बन्धनों से मुक्त हो चुके थे। उनके चित्त में चैतन्य के तल पर शिव होने की पिपासा सधनतम रूप में जन्म ले चुकी थी। अक्सर आप कहा करते थे—मैं नाम से ही नहीं, बल्कि अन्तरात्मा से शिव होना चाहता हूं। अंतरात्मा से शिव होने के संकल्प ने ही आपको घर में रहते हुए ही अगृही बना दिया था। घर की चार दीवारियों और मधुर-सम्बन्धों के मध्य रहते हुए ही आप अणगारत्व को जी चके थे।

फिर 17 मई 1972 के दिन आप प्रकट रूप से अणगार हो गए। स्पष्ट है कि आपका अणगारत्व ओढ़ा हुआ अथवा आरोपित अणगारत्व नहीं था। ••• शिवाचर्य : जीवन-दर्शन •••• 73 ••• वह आपके अन्तस् के भावों से सृजित हुआ था। अणगार-धर्म को जीकर आप अणगार हुए थे।

गृहस्थ घर से बंधकर जीवन यापन करता है। वह घर से कितनी ही दूर चला जाए, वह जहां भी जाएगा घर का आकर्षण उसे आकर्षित करता रहेगा। उसी आकर्षण के कारण वह दूर-दूर की यात्राएं करके भी आखिर घर में लौट आता है। अणगार गृह-बन्धन से उन्मुक्त हो जाता है, इसलिए वह सदैव अणगार भाव में संल्लीन रहता है। वह प्रासादों में रहे अथवा काननों में, उसले लिए सब समान होता है। क्योंकि उसके निवास का आश्रय स्थल बाहर में नहीं अंतर में होता है। वह समता रूप प्रासाद में सदैव समाधिस्थ रहता है।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिवकुमार जी भी समता के प्रासाद में समाधिस्थ बन गए। बाहर में वे प्रामानुप्राम विहार करते थे, दैहिक और लौकिक व्यवहारों को साघते थे, पर भीतर में वे स्थितप्रज्ञता में स्थिर बन गए थे। कानन उन्हें खलते न थे, प्रासाद उन्हें प्रमुदित नहीं बनाते थे। क्यों के बे अपने भीतर ही इतने प्रमुदित बन चुके थे कि बाह्य जगत के प्रमोद अथवा श्रुप्र परीषह उनके चित्त पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड पाते थे।

#### जिज्ञाशा और समाधान

मुनि जीवन में प्रवेश लेने के बाद श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी साधना में संलग्न रहने लगो पूरे भाव से आप पांच महाव्रतों का पालन करते, पांच समितियों और तीन पुण्तियों की आराधना करते तथा स्वाध्याय और तप में तल्लीन रहते। एक मुनि के लिए जो-जो प्रचलित आवश्यक करणीय साधनाएं थीं उन्हें पूरे भाव से आप पूर्ण करते थे।

यह सब करते हुए भी आप अपने भीतर एक रिक्तता, एक शून्यता अनुभव करते थे। साधना से विश्वान्ति के क्षणों में आपके मस्तिष्क में प्ररन उभय करते थे कि—आराष्ट्य देव तीर्थंकर महावीर की साधना की वास्तविक विधि क्या थी? कैसे उन्होंने आत्म-साक्षात्कार किया? भीषण उपसागों और परीषहों में भी महाविष्ठ अकम्प और समाधिस्थ कैसे रह पाते थे? किन साधना विधियों से उन्होंने केवलज्ञान और केवलदर्शन को अपने भीतर प्रकट किया?

इस प्रकार के अनेक प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरते। आप गहन चिन्तन करते, परन्त किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाते।

एक दिन ऐसे ही सघन चिन्तन सागर में आप पैठे हुए थे। श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने आपके मन की भूमिका पर चल रहे चिन्तन को अनुभव किया। उन्होंने आपको अपने पास बुलाया और पूळा-शिव! किस चिन्तन सागर में गोते लगा रहे हो?

युवा मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने श्रद्धेय गुरुदेव को वन्दन किया और बड़े ही विनम्न शब्दों में बोले-भगवन्! मैं तीर्थंकर महावीर की साधना की विधि और साधना का रहस्य जानना चाहता हूं। यही चिन्तन मेरे भीतर चल रहा है। गुरुदेव! कृपा करके मुझे वह विधि समझाने की अनुकंपा करें।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज वस्तुत: ज्ञान महोदिधि मुनि थे। उनका ज्ञान विशाल और गम्भीर था। उन्होंने शिष्य शिव के सिर पर हाथ फेरा और कहा—वत्स! तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की ओर स्पष्ट होंगत कर रही है। जैन जगत तुम्हारी साधना से चमत्कृत और उपकृत होगा। तुम महावीर की साधना का रहस्य जानना चाहते हो तो सुनो! महावीर की साधना का रहस्य था— अपनी आत्मा से साक्षात्कार, और साधना की विधि धी—स्वाष्ट्याय, तप और ख्यान।

मुनिप्रवर श्री शिव कुमार जी ने पूछा—गुरुदेव! स्वाध्याय का स्वरूप क्या <del>है</del> 2

है ?

अद्धेय प्रवर गुरुदेव ने फरमाया-स्वाध्याय मुख्यत: दो प्रकार की होती
है-(1) धर्मग्रन्थों का अध्ययन और (2) स्वयं द्वारा स्व का अध्ययन।
धर्मग्रन्थों के अध्ययन से धार्मिक ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत बनता है, धर्म संस्था पृष्ट बनते हैं और धर्म क्रियाओं व साधना में उत्साह बढ़ता है। स्वयं द्वारा स्व के अध्ययन से साधक आत्म-निरीक्षण और आत्म-परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। आत्म-निरीक्षण से साधक अपने दुर्गुणों और सद्गुणों से साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात्कार से शनै:-शनै: दुर्गुणों कुन तह हो जान और सद्गुणों का आतर्यन्तिक विकास होना ही जीवन में महाजीवन का द्वार

मुनिवर शिव कुमार ने पुन: प्रश्न किया, गुरुदेव! तप का स्वरूप क्या है 2

श्रद्धेय गुरुदेव ने फरमाया-शिव! शरीर और आत्मा को तपाना ही तप है। स्वर्ण को तपाने पर ही जैसे उसका विशुद्ध रूप कुन्दन उत्पन्न होता है वैसे ही शरीर को तपाने से उसके आधार पर रही हुई आत्मा का शुद्ध स्वरूप-परमात्मा प्रगट होता है। परन्तु वह तप स्वाध्याय अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही होना चाहिए। अज्ञान तप संसार का ही वर्धक है। ज्ञान तप से ही जीवन में महाजीवन और आत्मा में परमात्मा अवतरित/अनावृत होता है।

पूज्य प्रवर चरितनायक ने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए पूछा—गुरुदेव ! ध्यान क्या है ?

गुरुदेव ने समाधान दिया—स्वाध्याय और तप से विशुद्ध चित्त की अवस्था ही ध्यान है। स्वाध्याय और तप से आर्त और रौद्र रूप चित्त की दु:अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। धर्म और शुक्ल रूप चित्त की सम्यक् अवस्थाएं वर्धमान बनती हैं। धर्म और शुक्ल भावों में सम्यक् विहार ही ध्यान का स्वरूप है।

'ध्यान' श्रद्धेय मुनिवर शिवकुमार जी का बाल्यकाल से ही प्रिय विषय रहा है। मुनि-दीक्षा से पूर्व ही आप के अन्तर में ध्यान के प्रति विशेष जिज्ञासाएँ जागृत हो चुकी थीं। आराध्य देव तीर्थकर महावीर की ध्यानमुद्रा आपको रोमाचित और मुग्ध बनाती रही थीं। आपने कल्पना की थीं कि मुनि-धर्म में प्रवेश लेने पर में अपना पूरा समय और पूर्ण चेतना ध्यान में समर्पिक करूगा। परन्तु जैसी आपने कल्पना की थी वैसा संभव नहीं हो पाया था। कारण था कि ध्यान की वे सुक्ष्म विधियां अभी तक अनुपलब्ध थीं। श्रद्धेय गुरुदेव से चर्चा चली और चर्चा ध्यान के स्वरूप तक आ पहुंची। आपका हुत्कमल खिल उठा। जिज्ञासाएं जाग उठीं। आपने श्रद्धेय गुरुदेव से विनम्न निवेदन किया—गुरुदेव। में तीर्थकर देव महावीर की ध्यान साधना की जनन करणा, अनन वात्सल्य और समिट के कल्याण और मंगल के भावों को उपलब्ध किया था। ध्यान के उस रहस्य से साक्षात् चाहता हूं जो महावीर के अनन ज्ञान और अननत आध्यात्मिक आनन्द का उत्स बना था।

श्रद्धेय गुरुदेव ज्ञान महोदिध श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने फरमाया— शिव! तुम्हारी जिज्ञासा परम और उत्तम है। ध्यान की जिस विधि को जानने के लिए तुम उत्सुक हो उस विधि के ज्ञाता और ध्याता आज हमारे मध्य नहीं हैं। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज की श्रपण साधना ज्ञान और ध्यान का स्पृत संगम थी। अध्ययन, पठन, पाठन और लेखन में विशेष श्र्वा को के कारण मैं स्वयं उस परम आध्यात्मिक विद्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। श्रद्धेय गुरुदेव के प्रामाणिक उत्तर से मुनिवर श्री शिवकुमार जी गर्गद हो उठे। ज्ञान से प्रतिफलित सत्य, सरलता और निरिभमानिता को गुरुदेव के उत्तर में साकार बनते देख कर आप घन्य हो उठे।

गुरुदेव ने फरमाया–शिव! स्वाध्याय में संन्यस्त बनकर ध्यान का अन्वेषण करो। तुम्हारी जिज्ञासा, समर्पण और प्यास ही तुम्हारे लिए ध्यान का द्वार सिद्ध होगी।

गुरुदेव के मंगलमय आशीष पाकर आप कृतकृत्य बन गए। स्वाध्याय में संन्यस्त होने के लिए आपने संकल्प को सुदृढ़ किया और समस्त जगत से निरपेक्ष बनकर स्वाध्याय-सागर में गहरे से गहरे पैठ गए।

# श्वाध्याय के शिखर-शोपानों पर

परम श्रद्धेय गुरुदेव के आदेश-आशीष को जीवन का मंत्र बनाकर पूज्यवर्य मुनिवर श्री शिवकुमार जी स्वाध्याय-साधना में गहरे और गहरे पैठे। श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में बैठकर आपने नियमित रूप से आगमों का स्वाध्याय प्रारंप किया। वाचना, पृठना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा-स्वाध्याय प्रारंप किया। वाचना, पृठना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा-स्वाध्याय करते थे। आर्य जेबूस्यामी जैसी सहज जिज्ञासा आपमें स्वभाव से ही थी। आगम के एक-एक पद, एक-एक शब्द की आप वाचना लेते, ज्ञान की स्मष्टता के लिए श्रद्धेय गुरुदेव से पृठ्ठने, पठित पदों को प्रनः पुनः दोहराते, पठित पदों के शब्दों और अथों पर चिन्तन-अनुचिन्तन करते और यथासमय धर्मकथा/धर्मचर्चा करते। उक्त विधि से आगम ज्ञान को आप श्री हृदयंगम करने लंगे।

आगम ज्ञान के साथ-साथ भाषा ज्ञान को भी आपने प्रमुखता प्रदान की। श्रद्धेय गुरुदेव ने आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आत्माराम जी म. के संस्मरण सुनाते हुए फत्तामा—पूज्य श्री से पूर्व पंजाब मुनि संघ में संस्कृत के पठन-पाठन का प्रचलन नहीं था। आगमों का अध्ययन करते हुए पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया कि संस्कृत के ज्ञान के बिना आगम ज्ञान को सम्यक् प्रकार से इदयंगम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने हृदय की बात श्रद्धेय गुरुदेव श्री शालिगराम जी महाराज से कही। गुरुदेव श्री शालिगराम जी म. ने शिष्य की बात को सुना और उनके लिए संस्कृत-प्राकृत के अध्ययन की समुचित व्यवस्था की। श्रद्धेय गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा के धनी मुनिराज थे। उन्होंने कुछ ही वर्षों में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का अधिकृत ज्ञान ग्रहण कर लिया। उसी के बल पर उन्होंने न केवल आगमों का गम्भीर अध्ययन किया, बल्कि अठारह आगमों पर विशाल हिन्दी व्याख्याएं भी लिखीं।

श्रद्धेय गुरुदेव से गुरुमह आचार्य देव का अध्ययन वृत्त सुनकर मुनिवर श्री शिवकुमार जी के हृदय में संस्कृत भाषा सीखने की विशेष रुचि वागृत हुई। श्रद्धेय गुरुदेव के सानिच्य में आप श्री ने सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ लघु सिद्धान्त कीमुरी' का अध्ययन प्रारंभ किया। श्रद्धेय गुरुदेव से प्राप्त सूत्रों को अप पुन:-पुन: दोहराते और स्मृति में सहेज लेते। विहारों में, प्रवासों में स्वाध्यय का क्रम सत्तत प्रवहमान रहा।

स्वाध्याय भी चलता रहा और विहार भी होते रहे। मलीट से गीदड़वाह पण्डी का संस्पर्श करते हुए श्रद्धेय गुरुदेव के अनुगामी बने आप श्री बरनाला पधारे। बरनाला मण्डी में उस समय परम श्रद्धेय श्री पन्नालाल जी महाराज स्थिरवास में विराजमान थे। पून्य श्री की सेवा में उनके सुशिष्य कविचकजुड़ामणि श्री चंदन मुनि जी महाराज सेवा-साधना कर रहे थे। कविचर्य श्री चंदन मुनि जी म. ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित मुनिराज हैं। उन्होंने मुनि प्रवर श्री शिवकुमार जी की हस्तरेखाओं का अध्ययन किया। मस्तकीय रेखाओं को पढ़ा और घोषणा की-यह नवदीक्षित मुनि एक उच्चकोटि के श्रमण श्रेष्ट सिद्ध होंगे ये जिनशासन की महान प्रभावना करने चाले होंगे और संघ में सवाँच्च पर के अधिकारी बनेंगे।

आज से लगभग चौंतीस वर्ष पूर्व की गई उक्त घोषणा को जैन जगत ने सत्य रूप में साकार होते देखा। देखा कि मुनिवर शिवकुमार का प्रभावशाली व्यक्तित्व किस प्रकार शींघ ही जैन जगत के श्वितिज पर तेजस्वी सूर्य बनकर चमका। मात्र पन्द्रह वर्ष की दीक्षा पर्याय में आपश्री श्रमण संघ के सर्वाधिक यशस्वी और वर्जस्वी मुनियों में गिने गए और भावी संघशास्ता के रूप में नियुक्त हुए। पच्चीस वर्षीय दीक्षा पर्याय में आप जिनशासन नायक बने।

अस्तु! बरनाला प्रवास में पूज्य कविवर्य महामुनि का सम्पूर्ण स्नेह-सान्निध्य और मंगल आशीष आपश्रो को प्राप्त हुआ।

### प्रथम वर्षायोग

मुनित्व परम स्वातंत्र्य की साधना है। समस्त तंत्रों से स्वतंत्र होना मुनि का लक्ष्य होता है। मुनित्व में प्रवेश लेते हुए व्यक्ति सर्वप्रथम घर और परिजनों के ममत्व से स्वयं को स्वतंत्र करता है। उसके बाद उसका प्रयंक कदम स्वतंत्रता की दिशा में उठता है। वह किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से नहीं बंधता है। उन्मुक्त सरिताओं की तरह वह बहता रहता है। कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता है। तिर्वन्ध बहता है वह।

समग्ररूपेण निर्बंन्ध होकर भी मुनि करुणा से निर्बंध नहीं होता है। करुणा का अनुबंध उसके चरणों की गति को अवरुद्ध कर देता है। वर्षावास की अविध में चार मास के लिए एक क्षेत्र में ठहर जाना सतत विहारी श्रमण का करुणा का अनुबंध ही होता है।

चातुर्मास जैन श्रमण की महान करुणा का कारण है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात् वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। वर्षा के योग से वनस्पतियां पुनर्जीयित बन जाती हैं। पृथ्वी पर हरितिमा की चादर बिछ जाती है। वर्षा जल से मां अकर इं हो जाते हैं। गमनापान से वनस्पतिगत और जलजनित जीवाशि की हिंसा की संभावनाएं होती हैं। समष्टि के प्रति महाकरुणा को आत्मसात् करने वाले तीर्थकर महावीर ने सुश्च जीवाशिष्म की रक्षा के लिए मुनि के लिए नियम निर्धारित किया कि वर्षा ऋतु की अविध में वह विहार को विराम दे। विवार के विश्वाम की यह करुणा-परम्मार शाष्ट्रवत है।

उसी शाश्वत परम्परा के निर्वाह के लिए अथवा अपनी करणा को एकेन्द्रिय सूक्ष्म जीवों तक के लिए परिस्पेंदित पाकर श्रद्धेय गुरुदेव के नेतृत्व में श्रद्धेय मुनिवर ने वर्षावास में चार माह के प्रवास की स्वीकृति मालेरकोटला श्रीसंघ को प्रदान की। यहां इस तथ्य का उल्लेख भी अग्रासंगिक न होगा कि उस समय पंजाब प्रांत के सभी प्रमुख श्रीसंघ बैराग्य के प्राधिना उच्च शिक्षा प्राप्त श्रद्धेय मुनिवर के वर्षावास के लिए करबद्ध प्राधिना सहित पेंकिनबद्ध थे। सभी क्षेत्र आपके सानिच्य को प्राप्त करने के लिए उत्सव को प्राप्त करने के लिए उत्सव को प्राप्त करने के लिए उत्सव को प्राप्त करने के लिए

मालेरकोटला श्रीसंघ प्रारंभ से ही एक आदर्श संघ रहा है। आचार्य प्रवर श्री रामबख्श जी महाराज को तपोभूमि मालेरकोटला नगर का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां के श्रावक-श्राविकाओं की नसों में श्रद्धा और सेवा का अमृत बहता है।

श्रद्धेय गुरुदेव के अनुगामी बनकर नवदीक्षित मुनिसत्तम श्री शिवकुमार जो ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, परिवय-पथ पर आने वाले भव्य आत्माओं के हृदयों में धर्मानुराग जागृत करते हुए, अपने त्याग, वैराग्य और उच्च शिक्षा की ऑमट छाप छोड़ते हुए यथासमय मालेरकोटला नगर में पधारो और ने पलक-पांवड़े बिछाकर आपका स्वागत-अभिनन्दन किया। आपश्री के पदार्पण से मालेरकोटला में दीपावली जैसा उत्सव उतर आया।

वर्षावास की अवधि में आपश्री ने स्वाध्याय पर विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित किया। आगम स्वाध्याय के साथ-साथ संस्कृत-प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन भी आप करते रहे। श्रद्धेय गुरुदेव के अतिरिक्त पींडेत श्री पद्मचंद जी से आपने लघुसिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन कया।

#### प्रस्तर प्रवाचक

जनमानस में श्रद्धेय मुनि श्री शिव कुमार जी के भव्य व्यक्तित्व और उच्च त्याग के प्रति विशेष आकर्षण था। शिक्षा और समृद्धि के शिखरों को स्पर्श करने वाले तथा भौतिकता को भोगकर त्यागथथ को चुनने बाले श्रद्धेय मुनिवर के दर्शन कर लोग रोमाँचित हो जाते थे। आपको सुनने के लिए निरंतर आग्रह होने लोग तब श्रद्धेय गुरुरेव के आदेशानुसार रविवार के दिन आप ने व्याख्यान प्रारंभ किया। प्रत्येक रविवार को आप प्रवचन देने लगे। श्रोता परिषद् के अनुसार आपश्री कभी हिन्दी माथा में तो कभी इंग्लिश भाषा में प्रवचन फरमाती प्रारंभ से ही आपकी वक्तुत्व कला विशेष प्रभावशाली थी। गम्भीर से गम्भीर विषयों को आप सरल भाषा में प्रस्तुत करते, जिसे अज-विज श्रीता सहजता से हदयोगम कर लेते थे।

आपका कण्ठ प्रारंभ से ही सुमधुर रहा है। भक्ति और शिक्षा प्रधान गीतिकाओं को गाते हुए आप संगीत की आत्मा का स्पर्श कर लेते हैं। आपको सनकर श्रोता मंत्रमाध बनकर झम उठते हैं।

व्याख्यान के क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही—अर्थात् प्रारंभ में ही आपश्री ने विशेष विचक्षणता प्राप्त की।

### तपश्चर्या

मुनिसत्तम श्री शिव कुमार जी के हृदय में स्वधाव से ही साधना की विशेष रुचि थी। पर्युषण की वेला में तपानुष्ठान के रूप में आठ दिन का उपवास (अठाई) किया। अष्ट दिवसीय उपवास की अविध में आपश्री ने जप और मौन की साधना की।

आपको कोई भी क्रिया देखा-देखी अथवा भावातिरेक से प्रभावित नहीं होती थी। प्रत्येक क्रिया के साधनात्मक पक्ष पर वैज्ञानिक विधि से चिन्तन-अनुचिंतन करके ही आप उसमें प्रवेश करते और उसे पूर्ण करते।

 अष्ट दिवसीय उपवास पूर्ण कर आपने अपनी डायरी में एक नोट्स लिखा—'तवेण परिसुन्ड्रह'। आगम का यह वाक्य तप की वास्तविक प्रशस्ति है। नि:संदेह तप से व्यक्ति के मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अध्ययया यात्रा: अन्तरंध्यान पथ पर

दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन करते हुए आपने पहा- 'पढमं णाणं तवो दया...' प्रस्तुत सूत्र पर चिन्तन करते हुए आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साधना का प्रथम चरण जान है। 'अन्नाणी कि काहीं अज्ञानी कर ही क्या सकता है। अज्ञानी साधना भी करेगा तो वह भी संसार-वृद्धि का ही साधन बन जाएगी। साधक को यदि बोध नहीं है तो मोक्ष भी उसके लिए संसार ही होगा। बोध जग गया तो संसार में रहकर भी वह मुक्ति में रह सकता है।

इस सूत्र की स्वाध्याय से श्रद्धेय मुनिवर के हृदय में ज्ञानार्जन की एक अपराभृत पिपासा जाग उड़ी। ज्ञानार्जन को एक समृचित दिशा देने के लिए आपने शोध का निश्चय किया। शोध के लिए आप ने एक समीचीन विषय का चुनाव किया जिसका शीर्षक था—'भारतीय धर्मों में मोक्ष: जैन धर्म के संदर्भ में तुतनात्मक अध्ययन'।

भाई रवीन्द्र जी जैन एवं पुरुषोत्तम जी जैन ने शोधकार्य की प्रगति हेतु विशेष सहयोग दिया। पंजाब विश्वविद्यालय परियाला के प्रोफेसर डा. एल. एम. जोशी से आपका साक्षात्कार हुआ। जोशी जी अंग्रेजी भाषा और दर्शन शास्त्र के अधिकारी विद्वान थे। उनके नेतृत्व में आप श्री ने पी-एच.डी. का फार्म था।

यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आज से तीन दशक पूर्व शोध प्रबन्ध का स्तर बहुत ऊंचा था। वर्तमान व्यावसायिक युग में शोध कार्य भी व्यावसायिक बन गया है और बिना विशेष बौद्धिक व्यायाम और गहन अध्ययन के भी यह कार्य कर लिया जाता है।

दूसरी बात मुनिसत्तम श्री शिव कुमार जी जैन जगत के प्रथम मुनि थे जो अंग्रेजी भाषा और दर्शनशास्त्र में डबल एम.ए. करके मुनि बने थे तथा मुनि जीवन में रहकर आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रस्तुत हुए थे। शोध प्रबन्ध हेतु आपके फार्म भरने की सूचना जब प्रसृत हुई तो कई परम्परावादी लोग आपके विरोध में उतर आए। मुनि जीवन में प्रवेश के प्रथम वर्ष में आपको परम्परावादियों का प्रबल विरोध झेलना पड़ा। परन्तु आप जिस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत हुए थे उसके लिए आपकी प्रज्ञा का यही समाधान था कि-शोष्न प्रबन्ध का लेखन श्रमण साधना में किसी भी भारति से बाधक नहीं है, अपित वह तो साधना का सहयोगी तत्त्व ही है।

अपनी आत्मा की आवाज और श्रद्धेय गुरुदेव की प्रेरणा के बल पर विरोधों के बाद भी आप अपने शिक्षा-पथ पर बढते रहे।

आपकी साधना और स्वाध्याय दोनों का लक्ष्य था—मोक्ष। यह विषय आपके लिए इतना रुचिकर रहा कि अग-जग को भूलकर आप आध्यात्मिक और बौद्धिक इन दोनों तलों पर मोक्ष के स्वरूप को जानने और समझने के लिए साधना व स्वाध्याय में समाधिस्थ बन गए।

श्रद्धेय गुरुदेव का अपने अतिजात शिष्य के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग रहा। मुनिवर के ग्रोध अध्ययन का विरोध करने वालों को गुरुदेव समझाते और स्पष्ट करते कि उनका शिष्य श्रमण-मर्थादाओं का निष्ठा से पालन करते हुए अध्ययनरत हैं केवल विरोधी मानसिकता से किया गया विग्रोध आरोबिंक और अस्वीकार्य है।

विरोध उठते रहे और स्वत: ही गिरते रहे। मुनिसत्तम अपने स्वाध्याय पथ पर बढ़ते रहे। मालरेकोटला का वर्षावास ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। धर्मध्यान और जिनत्व की अभृतपूर्व प्रभावना हुई। प्रथम वर्षावास से ही श्रद्धेय मुनिवर की सजनधर्मी साधना की सगंध दर-दर तक प्रसत हुई।

वर्षावास की परिसमाप्ति के पश्चात् श्रद्धेय मुनिवर श्रद्धेय गुरुदेव के अनुगामी बनकर पटियाला पद्योरा पटियाला में डॉ. एल. एम. जोशी का सतत सम्पर्क रहा। फलत: शोध अध्ययन में विशोष प्रगति हुई। लगभग तीन माह तक आप श्री पटियाला में रहे।

अम्बाला श्रीसंघ श्रद्धंय गुरुदेव के चरणों में क्षेत्र स्पर्शना की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ। श्रद्धंय गुरुदेव इस बात से सहज ही परिचित थे कि अम्बाला स्थित, आचार्य श्री काशीराम जैन कॉलेज का अपना एक विशाल पुस्तकाल है। गुरुदेव ने इस सम्बन्ध में अपने अतिजात शिष्य से चर्चा की। मुनिवत ने अध्ययन की भारति की संभावनाओं को देखते हुए अम्बाला-स्पर्शन की भावना गुरुदेव के समक्ष प्रकट की। गुरुदेव की स्वीकारोंक्त पर अम्बाला श्रीसंघ उल्लिसित हो उठा।

 पटियाला से अम्बाला के लिए विहार किया गया। यथासमय पून्यवर्य मुनिवर अपने श्रद्धेय गुरुदेव के साथ अम्बाला पघारे। अम्बाला में विराधित श्रद्धेय तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज के दर्शन कर मुनिवर को हार्षित इस हुआ। सारल सामुता में सर्वतीमावेन विकसित संयम-संन्यास से आप अत्यन्त प्रमावित हुए। श्रद्धेय तपस्विराज भी वैराग्य में खिल-विकसे युवा-संन्यास के प्रतिमान मुनिवर को देखकर गद्गाद हो उठे। सहस्रों आशीष पून्य तपस्विराज ने आप पर बरसाए। तपस्विराज ने फरमाया-शिव मुनि। तुम्हारा भविष्य बहुत सुन्दर होगा, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अम्बाला के दो मास के प्रवास कराधि में श्रद्धेय तपस्विराज अपना संयमीय वात्सल्य मुनिवर पर उंडेलते रहे।

'फूच आचार्य श्री काशीराम जैन कॉलेज' के पुस्तकालय का आपने अवलोकन किया। शोध विषय के लिए उपयोगी कई ग्रन्थों का आपने अध्ययन किया। अम्बाला का प्रवास आपके लिए आध्यात्मिक और शैक्षणिक दृष्टियों से बहुत लाभदायक रहा।

# दूसरा वर्षायोग

वर्ष 1973 के वर्षावास के लिए कई श्रीसंघों की प्रार्थनाएं आई। परन्तु श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी आत्मगुरु की जन्मभूमि राहों में वर्षावास के लिए उत्सुक थे। आत्मगुरु की जन्म भूमि के प्रति आपके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा और भिवत थी। आपके भावों को पढ्कर श्रद्धेय गुरुरेव ने राहों श्रीसंघ को वर्षावास की स्वीकृति प्रदान की।

अम्बाला से विहार कर आस-पास के क्षेत्रों में विहार करते हुए यथासमय आप श्री श्रद्धेय गुरुदेव के साथ राहों नगरी में पधारे। राहों एक छोटा-सा कस्बा है। उस समय वहां जैनों के घर आठ-दस ही थे। परन्तु जैनेतर परिवारों में भी अच्छी श्रद्धा-पित थी। आपके पदार्पण और नित्य सत्संग-प्रवचन से राहों नगरी के आबालवृद्ध में धर्म की अच्छी लहर आ गई। स्थानीय लोगों को सुविधानुसार प्रवचन रात्रि में होते थे। बड़ी संख्या में लोग प्रवचन में आते। श्रद्धंय गुरुदेव के साथ आपश्री भी प्रवचन देते।

आपके प्रवाहमयी प्रवचनों से जनता मन्त्रमुग्ध बन गई। आत्मगुरु के पौत्र शिष्य के रूप में वहां की जनता में आपके लिए विशेष अनुराग और आकर्षण पाव था।

# लोकमंगल का अनुष्ठान

वर्षावास अपनी गित से प्रगतिमान था। संयोग ऐसा बना कि वर्षाऋतु का काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी वर्षा का योग नहीं बना। वर्षा के अभाव में कृषकों के मुख लटक गए। कृषि सुखने लगी। आम जनता में उद्दित्नता दिखाई देने लगी। भीषण ताप असड़ज हो बला था। ऐसे में एक प्रान्त धारणा चली कि जहां जैन मुनि रहते हैं वहां वर्षा नहीं होती है। उक्त प्रान्त धारणा के स्वर श्रद्धेय गुरुदेव के कानों तक पहुंचे। मुनि शिव कुमार जी ने भी ऐसी बातें सुनीं। लोगों की अल्पन्नता पर आप करुणा से भर गए। अपने प्रवचन में आपने फरमाया—बन्धुआं! वर्षा से जुनि का कोई विरोध नहीं है। जैन मुनि समिट के कल्याण का कामी होता है। लोक के मंगल और कल्याण के पवित्र भाव उसकी संपदा होते हैं। उसके लिए वह अपना समग्र जीवन अर्पित करता है। ऐसे में वह सुकाल की प्रतीक वर्षा का विरोधी कैसे हो सकता है? वर्षा का होना, न होना, कम होना अथवा अधिक होना, यह प्रकृतिक संयोग पर निभंर है। उसमें जैन संत को संयोग मानना नितान्त भागक हो।

श्रद्धेयवर्य मुनिवर शिव कुमार जी के वैज्ञानिक उत्तर का स्वर जुबान दर जुबान दूर-दूर तक पहुंचा। लोगों की भ्रान्त धारणा नष्ट हो गई।

उधर लोकमंगल के प्रतिमान पुरुष श्रद्धेय गुरुदेव ने नवकार मन्त्र के जाप द्वारा लोकमंगल का अनुष्ठान किया। श्रद्धेय गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे गांव के लोग प्रवचन सभा में उपस्थित हुए। गुरुदेव ने परमपूज्य आत्मगुरु और शासन देव का स्मरण कर सामृहिक रूप से नवकार मंत्र का जाप प्रारंभ किया। लय बद्ध नवकार मंत्र के जाप का अचिन्त्य प्रभाव देखने को मिला। इधर जाप वल रहा था और उधर देखते ही देखते आकाश में काले-कजरारे मेध उमड़ आए। महामंत्र के जाप की अविध में ही मेघ उमड़-चुमड़ कर बरसने लगे। इस बामत्कारिक प्रसंग से लोग रोमांचित हो उढ़ी जैन धर्म के जयगानों से गगन मंडल गुंज उठा।

वर्षावास की अवधि में आत्मगुरु की जन्म जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक अनुष्टानों को सम्पन्न किया गया। उस अवसर पर बाहर नगरों से हजारों की संख्या में लोग राहों में पहुंचे और अपने श्रद्धालोक के देवता के जन्म दिन पर उन्हें स्मरण-नमन किया। फुच आचार्य देव आत्मगरु के नाम पर श्री आत्माराम जी महाराज जैन डिस्पेंसरी शरू की गई। उसी प्रांगण में आचार्य देव की स्मति में समाधि स्थल की स्थापना की गई। जिस मकान में आचार्य देव का जन्म हुआ था उस मकान को जैन समाज के लोगों ने प्राप्त किया और एक स्मारक के रूप में उसे स्थापित किया गया।

निरन्तर चार महीनों तक राहों गांव तीर्थस्थल बना रहा। गांव के इतिहास में वह वर्षावास अभूतपूर्व माना गया। चार महीनों की अवधि में पूरा गांव एक कटम्ब की तरह बन गया। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी, समय दिया और बार्टिक श्रद्धा हो।

# शाह मंगलम

मूनि जहां ठहरता है वहां मंगल की वर्षा करता है, जहां गमन करता है वहां मंगल बरसाता है। उसका उठना, बैठना, बोलना सब कुछ मंगलरूप होता है। क्योंकि वह तन, मन और प्राण से मंगल रूप होता है। मंगल रूप श्रद्धेय गुरुदेव एवं मंगल रूप श्रद्धेय मुनिवर के चार मास के राहों प्रवास में मंगल की वर्षा होती रही। वर्षावास की समाप्ति पर श्रद्धेय मंगल रूप महामनियों का विहार नवांशहर की दिशा में हुआ। आपके मंगल पदार्पण से नवांशहर में नया उत्साह जाग उठा। नगरजनों ने हृदय की धडकनें बिछाकर आपका स्वागत किया। श्रीयत वेद प्रकाश जी जैन आदि संघ के प्रमुख सदस्यों ने पूर्ण निष्ठाभाव से सेवा लाभ लिया। उस अवधि में वहां पर महासती श्री महेन्द्रा जी महाराज आदि ठाणे विराजमान थीं। आपके दर्शन कर साध्वी मंडल प्रमुदित हुआ। सप्त-दिवसीय प्रवास में प्रवचन, सत्संग, स्वाध्यायादि का सुन्दर योग चलता रहा।

राहों से आप श्री बंगा पधारे। वहां पर भी प्रवचन-सत्संग के सन्दर कार्यक्रम चले। जैन स्कल के अधरे भवन के निर्माण के लिए कार्यक्रम रखा गया। गरुदेव की प्रेरणा से उदार दाताओं ने हृदय पट खोलकर दान दिया। इस प्रकार आपकी प्रेरणा से शिक्षा-मंदिर का अधरा कार्य पर्ण हुआ। संघ के अध्यक्ष श्री हजारीलाल जी जैन ने गरुदेव के प्रति हार्दिक कतजता जापित की।

बंगा से आपश्री फगवाडा पधारे। फगवाडा में लगभग अष्ट दिवसीय प्रवास रहा। स्कल भवन के प्रांगण में प्रवचन के कार्यक्रम संपन्न होते रहे। फगवाडा के मुमुक्षु भव्य श्रावकों ने सत्संग-गंगा में आकण्ठ गोते लगाए। AAA शिवाचार्य · जीवन-दर्शन AAA

मंगलमय विहार यात्रा आगे बढ़ी। होशियारपुर पदार्पण हुआ। होशियारपुर के प्रबुद्ध श्रावकों पर श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी के त्याग, वैराग्य और ज्ञान की अपूर्व छाप पड़ी।

# सुधियाना का स्मरणीय प्रवास

साहू मंगलम् के जीवंत प्रतीक श्रद्धेय गुरुदेव के अनुगामी बनकर आपश्री मध्यवर्ती गांवों और नगरों का स्पर्श करते हुए, धम्मो मंगलं का अलख जगते हुए लुधियाना पधारे।

लुधियाना भारतवर्ष की सुविख्यात औद्योगिक नगरी है। यहां के उत्पादों की गुणवत्ता विदेशों में भी स्वीकार को जाती रही है। व्यापारिक केन्द्र के साथ-साथ यह नगरी धर्म और संस्कृति का केन्द्र रही है। सभी धर्मों का मानने बाले लोग यहां परस्पर मिल जुल कर रहते हैं। विगत दो शाताब्दियों से यहां पर जैन संतों का विशेष वर्चस्व रहा हैं। कई दिव्य विभृतियों की यह नगरी साधना स्थली रही हैं। जैन धर्म दिवाकर श्रमण संघ के प्रथम पट्टघर आवार्य साम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज ने अपनी साधना का काफी समय यहां व्यतीत किया। इसी पावन धरा पर तीर्थंकर महाबीर को मुलवाणी—आगम साहित्य पर श्रद्धेय आवार्य श्री ने बृहद व्याख्याओं का लेखन किया। अंत में पूज्य आवार्य देव ने इसी धरा पर अपनी ऑतम साधना को पूर्ण कर इस नगरी की धवल-धीत यशस्वता को अमर बना दिया।

धम्मो मंगलम् का अमर उद्घोष करते हुए एवं साह् मंगलम् को अपने प्राणों में परिस्पाँदत करने वाले युगपुरुष श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं आत्मगुरु के शिष्य परिवार के सबसे यशस्वी महामुनि श्री शिव मुनि जी महाराज आत्मगुरु की साधना सुवास से सुवासित नगरी लुधियाना पघार। आपश्री का धवल यश बहुत पूर्व ही लुधियाना में व्याप्त हो चुका था। अपने श्रद्धाधार के पौत्र शिष्य के प्रथम पदार्पण पर लुधियाना के गली-कूचों में नवीन उमगे उतर आई। आबालवृद्ध बरसाती महानद की भांति आपके स्वागत एवं दर्शन के लिए उमइ पड़ा।

उस समय लुधियाना में (पंजाब प्रवर्तक) परम पूज्य उपाध्याय श्री फूलचंद जो महाराज 'श्रमण', आत्मकुलकमल दिवाकर श्री रल मुनि जी महाराज, भण्डारी श्री पद्मचंद जो महाराज, बाणी भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज आदि मुनिवृन्द तथा महासती श्री सोता जो महाराज, महासती श्री ••• 86 •••• शिवावार्षः जीवन-राज •••• कौशल्या जी महाराज आदि साध्वी मण्डल विराजमान थे। श्रद्धेय गरुदेव एवं मनिवर श्री शिव कुमार जी का मनिमण्डल तथा साध्वीमण्डल द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया।

पुज्य प्रवर्तक श्री जी अपने प्रतिबोधित शिष्य को मनिरूप में देखकर गदगद बन गए। आपश्री को प्रवर्तक श्री जी ने कण्ठ से लगाते हुए कहा-शिव! धन्य है तुम्हारा त्याग! पंजाब मृनि संघ के तुम गौरव हो! अखिल भारतीय मिन संघ में तुम सूर्य बनकर चमकोगे, ऐसा मेरा हार्दिक विश्वास है।

पूज्य श्री से मंगल आशीर्वाद पाकर आपका हृदय कृतज्ञता से पूर्ण बन गया। पुज्य श्री के चरणों पर मस्तक रखते हुए आपने कहा, गुरुदेव। आपका पतिबोध मेरे जीवन का सम्बल है। आपके आशीष के प्रकाश में मैं सतत आगे बढने का प्रयास करता रहंगा।

प्रतिबोधक सदगुरु और प्रतिबुद्ध शिष्य के इस संवाद का साक्षी साधु-साध्वी मण्डल रोमांचित हो उठा। साधु-साध्वी मण्डल की कल्पनाओं में आपश्री का स्वर्णिम भविष्य आकार लेने लगा।

श्रद्धेय प्रवर्तक श्री के सान्निध्य में पूज्य मुनिवर शिव कुमार जी ने आगमों के गुरु-गम्भीर रहस्यों से साक्षात्कार किया। साधना की गहराइयों में आप उतरे। संक्षेप में जैन साधना विधि का ज्ञान आपने प्राप्त किया। पूज्य प्रवर्तक श्री जी के सान्निध्य का वह संक्षिप्त प्रवास आपके साधना जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन गया।

श्रद्धेय शिवाचार्य भगवन संगोष्ठी के कई प्रसंगों पर पुज्य प्रवर्तक श्री जी के बारे में फरमाते हैं-पुज्यपाद प्रवर्तक श्री जी आत्मगृर की अध्यात्म विद्या के सच्चे उत्तराधिकारी थे। जैन साधना विधि का उनका जान विशाल था। आगमों में उल्लिखित साध्वाचार के वे सच्चे संवाहक थे। उनके सान्निध्य में बैठना अनुपम और दिव्य सुख का कारक होता था। नि:संदेह उनकी साधना को शब्दों में कह पाना संभव नहीं है।

### युवाचार्य पदः चर्चित चरितनायक

व्यक्ति आय या पर्याय से छोटा और बड़ा नहीं बनता है। कई बार अल्पाय और अल्प पर्याय वाला व्यक्ति भी अपने बडे गुणों के कारण बडा बन जाता है। जैन धर्म परम्परा में गुणों को महत्त्वपुर्ण स्थान उपलब्ध है। वहां योग्यता और सदगुण सदा से प्रशंसनीय और प्रणम्य रहे हैं। ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

फून्य श्री शिव मुनि जी महाराज की रीक्षा पर्याय अभी दो वर्ष की ही थी। उस समय श्रमण संघ के सरताज महामहिम आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषि जी महाराज अपने उत्तराधिकारी अर्थात् युवाचार्य पर के लिए सर्वाधिक योग्य मुनि को खोज रहे थे। संधीय वरिष्ठ मुनिराजों और मेहिपूत श्रावकों से फून्य श्री इस विषय में गंभीरता से विमर्श-चिन्तन कर रहे थे। उस समय युवाचार्य जैसे महान गौरवशाली पर के लिए परमश्रद्धेय श्री मधुकर मुनि जी महाराज का नाम भी विशेष रूप से चिंदत रहा। मात्र दो वर्षीय रीक्षा पर्याय में विशास त्रमण संघ के भावों अधिशास्ता के रूप में चिंदत हो। श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी महाराज का नाम भी विशेष रूप से चिंदत रहा। मात्र दो वर्षीय रीक्षा पर्याय में विशास त्रमण संघ के भावों अधिशास्ता के रूप में चिंदत होना श्रद्धेय मुनिवर के विराट व्यक्तित्व और ज्ञान गाम्भीर्य का ज्वलंत उदाहरण है।

#### तीञ्च वर्षायोञ

\*\*\* 88 \*\*\*-

परम उपकारी श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज का सतत दिशा निर्देशन और सम्पूर्ण सहयोग अपने अतिजात शिष्य रल के लिए रहा। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने शिष्य के शोध अध्ययन में प्रगति के लिए पटियाला श्रीसंघ को वर्षांबास की स्वीकृति प्रदान की।

यथासमय श्रद्धेय गुरुदेव अपने शिष्य मुनिसत्तम श्री शिव कुमार जी के साथ परियाला पधारे। गुरुदेव अपने युग के यशस्वी और प्रतिष्ठित महामुनि थे। उनके चातुर्मासों को बड़े चातुर्मासों के रूप में माना जाता आ वे जहां भी जाते, अथवा वर्षांवास करते वहां धर्म की लहर जगा देते थे। परियाला में भी धर्म की लहर जग गई। जनता उमङ्-उमङ्कर श्रद्धेय गुरुदेव एवं मुनिसत्तम के दर्शनों तथा प्रवचनों को सुनने के लिए आने लगी। श्रद्धेय गुरुदेव समसामयिक विषयों पर जनता को सम्बोधित करते। धर्म प्रेरणाएं प्रदान करते, तप का महत्त्व बताते। फलत: परियाला में तप, जप, सामायिक और साधना की विशेष बहार आ गई।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने इस वर्षावास में शोध अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया। अपने विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ आप विश्वविद्यालय की लाइब्रेसी से प्राप्त कर्त और उनका गहन अध्ययन करते। मारत की विभिन्न धर्म परम्पराओं के ग्रन्थों में विशेत मोक्ष के स्वरूप को समझना और कैन धर्म के विशोध संदर्भ के साथ तुत्तानात्मक अध्ययन को आंग्लभाषा में स्वीकृत पद्धित की सीमाओं में रहकर लिखना आपका दैनींदन

-•• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

का प्रमुख कार्य था। आदरणीय डॉ. श्री एल. एम. जोशी का संपूर्ण सहयोग और निर्देशन आपको प्राप्त था।

शोध कार्य के लिए पुस्तकादि के चयन के लिए अथवा डॉ. जोशो के विशेष आमंत्रण पर कई बार आप विश्वविद्यालय में भी जाते थे। उसी अवधि में दो साधकों से आपका संपर्क हुआ। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु थे जो जर्मनी से पी-एच. डी. के लिए विश्वविद्यालय आए हुए थे। उनसे साधना सम्बन्धी वार्तालाप हुआ। उन्होंने बौद्ध दर्शन और विपश्यना ध्यान की विधि आपको वताई। दूसरे साधक एक हिन्दू संन्यासी थे। वे भी उच्च कोटि के साधक थे। उनसे भी अध्यात्म पर आपने विचार-विमार्श किया।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी के पास बचपन से ही हंस दृष्टिर रही हैं। जहां भी उन्हें कुछ श्रेष्ठ दिखाई देता है वे निसंकोच उसे ग्रहण करने को उत्सुक रहते हैं। आज भी जब वे साधना के शिखर-सोपानों पर विहार करते हैं, उन्हें जहां भी कुछ श्रेष्ठ दिखाई देता है उसे सीखने में वे संकोच नहीं करते हैं। एक नन्हे से बालक से भी सीखने में उन्हें संकोच नहीं होता है। सत्पुणों के शिखर-शैल आचार्य देव को गुण संपदा का मूल हेतु उनकी हंस इण्डि और जिज्ञास वृत्ति ही रही है।

पटियाला वर्षांबास में शोध कार्य की विशेष प्रगति हुई। इस वर्षांबास में डॉ. एल. एम. जोशी के विशेष सहयोग के साथ-साथ श्रीमती उषा जैन, श्री बी.डी. बंसल, श्री सुभाष जैन, श्री नरेन्द्र जैन, श्री राजेन्द्र जैन आदि का भी उल्लेखनीय महत्योग रहा।

### भक्त हृदय श्री शेशनसास जी जैन

श्रद्धेय मुनिप्रवर की साधना के प्रथम वर्षों में एक भक्तहरय श्रावक उनसे रेहच्छायावत् जुड़कर उनकी सेवा आराधना करते रहे थे। उन श्रावक जी का नाम था श्री रोगलाला जी। श्री रोशनलाल जी की सेवा, सहयोग और पेरणाओं को श्रद्धेय आचार्य देव आज भी स्मरण करते हैं।

श्री रोशनलाल जी जैन गीरड्बाहा मण्डी के रहने वाले थे। आपश्री के दीक्षा समारोह में वे उपस्थित हुए थे। आपके महान त्याग और वैराग्य को देखकर वे अतिशय रूप से प्रभावित हुए। दीक्षा के उस प्रसंग पर उन्होंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि अब मैं घर नहीं लौटूंगा। अपना संपूर्ण जीवन श्रद्धेय मुनि प्रवर की सेवा-पंक्ति करते हुए ही बिताऊंगा। श्री रोशनलाल जी ने अपने संकल्प का जीवन घर निर्वाह किया। अपने आराध्य देव श्री राम की सेवा में जैसे भक्तराज हनुमान तन, मन, प्राण से समर्पित थे ऐसे ही श्रद्धेय मुनिप्रवर की सेवा-आराधना में भक्त श्री रोशनलाल जी दस वर्षों तक समर्पित बने रहे। श्रावक के 'अम्मा पियरो' स्वरूप को उन्होंने साकार किया। उनका सेवा और समर्पण पराकाच्छा का था।

श्रद्धेय मुनिवर के प्रत्येक कार्य में--आहार में, विहार में, साधना में, स्वाध्याय में, शोध कार्य में भक्त जी का सतत सहयोग जुड़ा रहा।





स्वस्थ परम्पराओं का पालन कीजिए! मृत

परम्पराओं की पोषणा में जीवन को न

गंवाइए! यह भी सच है कि ऐसा करते

हुए आपको अन्ध परम्परा-पोषकों के

राही अपमान और पत्थरों की परवाह नहीं करते हैं! वे निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पाप्त कर लेते हैं।

कोप का भाजन भी बनना एड़ेगा! गालियां और पत्थर भी खाने पड़ेंगे! पर सत्य के

# **श्वप्न द्रष्टा** शंत

परम श्रद्धेय पंजाब केसरी प्रवर्तक श्री प्रेमचंद जी महाराज के दिल्ली करोलवाग में स्वर्गारोहण से पंजाब मुनिसंघ में प्रवर्तक पद रिक्त हो गया। श्रमण संघ नायक आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषि जी महाराज ने उपाध्याय प्रवर श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज को प्रवर्तक पद प्रदान किया। पून्य आचार्य प्रवर को इस उद्धोषणा से पंजाब मुनिसंघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने माना कि एक सुयोग्य पुनि की सुयोग्य पद पर नियुक्ति हुई है। पून्य प्रवर प्रवर्त की जी के अभिनन्दन के लिए चण्डीगढ़ में एक अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया गया। पंजाब ग्रान्त के सभी मूर्धन्य मनस्वी संत और साध्वयां उस अवसर पर पथारे।

पटियाला वर्षावास के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं श्रदेव श्री शिव मुनि जो महाराज भी उस अवसर पर पर्दार्पत हुए। उत्तर सम्तिय स्तर के उस आयोजन के अवसर पर श्रद्धेय मुनिवर को प्रतिभा सभी साधु, साध्वयों, श्रावक और श्राविकाओं के समक्ष प्रगट हुई। प्राय: अपनी स्वाध्याय और साधना में ही संलग्न रहने वाले मुनिवर ने प्रथम बार अपनी मुखर उपस्थित दर्ज कराई।

पंजाब परम्परा में उस समय तक प्रवर्तक पर अधिनंदन महोत्सव पर चादर समर्पण की परम्परा नहीं थी। श्रद्धेत श्री शिव सुनि जी महाराज एवं श्री सुशील मुनि जी महाराज ने चादर समर्पण विषय पर विचार विनिमय किया और निश्चय किया कि परम पून्य प्रवर्तक श्री जी का अभिनन्दन आदर की प्रतीक चादर प्रदान कर किया जाना चाहिए। कितपय मुनिराजों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उस समय आप श्री जी ने श्री सुशील मुनि जी महाराज के साथ मिलकर साधु-साध्वी मंडल की एक तात्कालिक मीटिंग बुलाई और यह प्रस्ताव पारित करवाया कि प्रवर्तक श्री जी को आदर की प्रतीक चादर प्रदान की जाए।

--- 93 ---

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••

इस प्रकार श्रद्धेय मुनिवर ने पंजाब परम्परा में एक नवीन और स्वस्थ परम्परा के सूत्रपात में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यथासमय समारोह का भव्य आयोजन हुआ। शताधिक साधु-साध्वियों और हजारों श्रावक-श्राविकाओं की उपस्थित में श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री जी को आदर की चादर समर्पित की गई। प्रमख मुनिराजों और श्रावकों ने पूज्य प्रवर्तक श्री जी का पदाधिनन्दन किया और अपने-अपने विचार रखे।

उसी क्रम में यवा मनिवर श्रद्धेय श्री शिव मनि जी महाराज को भी अपने विचार प्रगट करने के लिए समय दिया गया। समस्त गण्यमान्य मर्धन्य मनस्वी संतों की उपस्थिति में श्रद्धेय मुनिवर ने ओजस्वी वाणी में अपने हृदयोदगार प्रगट किए। पूज्य श्री के उस भाषण को निम्न पंकितयों में शब्दश: उदधत किया जा रहा है-

"व्यक्ति समाज को इकाई है, व्यक्ति और समाज का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। एक शिशु जब मां के गर्भ से जन्म लेकर पृथ्वी पर पहला कदम रखता है तभी से उसका समाजीकरण शरू हो जाता है। समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध फल और डाली का सम्बन्ध है। एक वक्ष को देखिए। उसका मल है, तना है, शाखाएं और प्रशाखाएं हैं, छोटी-छोटी डालियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फल हैं। इन सभी से मिलकर एक वक्ष शोभा और सम्पन्नता को प्राप्त होता है। वक्ष के अस्तित्व में इन सभी का अपना-अपना महत्त्व है। फुल कहे कि मेरा ही महत्त्व है डाली का नहीं, और डाली कहे कि मेरा महत्त्व है फुल का नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। डाली और फुल इन दोनों का परस्पर अट्ट सम्बन्ध है, पारस्परिक निर्भरता और सहयोग है। जैसे मुल के साथ तना, तने के साथ शाखाएं, शाखाओं के साथ प्रशाखाएं, फिर फल और फल आदि सबकी संयक्त चेतना है, ऐसे ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति का परस्पर सम्बन्ध है। कोई व्यक्ति मल की तरह कार्य कर रहा है तो कोई स्कंध बनकर काम कर रहा है, कोई शाखा, प्रशाखाओं की तरह कार्य कर रहा है तो कोई फल-फुल बनकर कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी पारस्परिक सहयोग पर ही अवलम्बित है। इसी सत्य को जैन दर्शन में 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' इस सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।

समाज में कई प्रकार की परम्पराएं, धारणाएं और रीतियां रहती हैं। परम्पराएं नदी के उन कुल-किनारों की तरह होती हैं जिनके मध्य मर्यादित बनकर जल प्रवाहित होता है। पर जब नदियों की धाराएं अन्य मार्गों से --- 94 ---

प्रवाहित होने लगती हैं तो वे पुराने किनारे व्यर्थ हो जाते हैं। फिर उन्हीं किनारों को पफड़कर बैठ जाना और आग्रह करना कि यही किनारे जल प्रवाह को मर्यादित करने वाले हैं और पूजनीय हैं, यह समझदारी नहीं है। स्वस्थ परम्पराओं का गूर्ण निष्ठा से पालन और मृत परम्पराओं का निरपेक्ष विसर्जन ही बद्धिमता है।

स्वस्थ परम्पराओं का पालन कीजिए! मृत परम्पराओं की पोषणा में जीवन को न गंवाइए! यह भी सच है कि ऐसा करते हुए आपको अन्ध परम्परा-पोषकों के कोष का भावन भी बनना पढ़ेगा। गालियां और पत्थर भी खाने पड़ेंगे। पर सत्य के राही अपमान और पत्थरों की परवाह नहीं करते हैं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ िक क्या आज आप वही पोशाक पहनते हैं जो आपके दादा जी पहनते थे? क्या आप आज उन्हीं जीवन-सुविधाओं का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग आपके पूर्वज करते थे? आपके दादा जी धोती पहनते थे और पगड़ी बांधते थे। परन्तु आप तो पैंट और शर्ट पहनते ही। आपके दादा जी बैलगाड़ी या घोड़ा-बग्धो से यात्राएं करते थे, पर आप कार, रेल और हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। अपने जीवन व्यवहारों में आपने सम्यानुसार काफी परिवर्तन कर लिया है। क्या इस परिवर्तन को पाप की संजा दी जाए?

समय बरलता है तो जीवन व्यवहार बरलते हैं। पाप और पुण्य का उससे सम्बन्ध नहीं हैं। ऐसे ही समयानुसार परम्पराएं भी बनती और रूपान्तरित होती हैं। 'पण्णा समिक्खण् धम्मं 'भगवान महावीर के इस सूत्र के आलोक में अपना मार्ग निर्धारित कीजिए। सत्य की संवाहक परम्पराओं का गला कटा कर भी पालन कीजिए। मृत परम्पराओं को पत्थर खाकर भी विसर्जित कीजिए।

सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए घबराइए मत! जो आज आपको पत्थर मार रहे हैं कल वही आपको गले लगाएंगे। आज जो गातियां दे रहे हैं कल वही आपकी प्रशस्तियां गाएंगे। ऐसा सदा से होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इतिहासों का निर्माण करने वाले शूरवीर सत्य पथ पर सदढ़ करमों से आगे हो आगे बढ़ते रहते हैं।

परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज के प्रवर्तक पद चादर समर्पण के इस ऐतिहासिक महामहोत्सव पर मैं फूज्य श्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूज्य प्रवर्तक श्री जी सत्य के अंत:स्वरूप को अपने रवासोच्छवास में जीने वाले महान साधक हैं। श्रमण संघ की एकता और संघ में साधनात्मक विकास के लिए पूज्य श्री ने अपना समग्र जीवन समर्पित किया है। नूतन संभावनाओं को प्रोत्साहित कर सम्मानित करना पूज्य श्री का स्वभाव है। पूज्य श्री का पारस बनाने वाला है। पूज्य श्री का पुरस सानिध्य लोहें को भी पारस बनाने वाला है। पूज्य श्री का मुख पर महान उपकार है। अध्यात्म का प्रथम पाठ पूज्य श्री ने ही मुझे पढ़ाया है। पूज्य श्री ने ही मुझे पढ़ाया है। पूज्य श्री मेरे जीवन के निर्मात हैं। मेरी ही तरह सहकों लोगों का इन्होंने मार्गदर्शन और जीवन निर्माण किया है।

समष्टि के कल्याणिमत्र फून्य उपाध्याय प्रवर के नेतृत्व में उत्तर भारत का जैन संघ नित नूतन प्रगति करेगा ऐसा मेरा हार्दिक विश्वास है। इस महनीय प्रसंग पर फून्य श्री का मैं शत-शत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि मुझे समय दिया और मेरी बातों को सना।"

उपरोक्त सार-सीक्षप्त शब्दों में फूच मुनिवर ने अपना वक्तव्य पूर्ण किया। आपके वक्तव्य की सभी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। सभी के मनों में यह विश्वास सुदूढ़ बना कि यह युवा मुनि भविष्य में एक महान यशस्वी महामुनि बनेगा।

### चौथा वर्षायोग

श्रद्धेय पंजाब केसरी गुरुरेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने वर्ष 1975 के वर्षावास की स्वीकृति चण्डीगढ़ श्रीसंघ को प्रदान की। यथासमय श्रद्धेय गुरुदेव एवं श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी महाराज वर्षावास के एच्छीगढ़ पघारो। प्रतिदिन प्रवचन होने लगे। विशाल संख्या में भाई-बहनें प्रवचन का लाभ लेने लगे। युवा मुनिवर के नव नवोन्मेषी प्रवचनों से लोग विशेष प्रभावित हुए। तप और जप की आराधना पूरे वर्षावास चलती रही।

युवा मुनिवर ने अपना अधिक समय स्वाध्याय में ही संयोजित किया। भारत की सभी धर्मपरम्पराओं का आपने गहन अध्ययन किया। शोध कार्य निरंतर प्रगतिमान रहा।

वर्षांतास की परिसमाप्ति पर आस-पास के क्षेत्रों में विचरण किया गया। गांवों अथवा नगरों में जहां भी गुरुदेव पशारते वहीं पर अपने प्रमावशाली व्यक्तित्व और ओजस्वी वक्तुत्व से धर्म की लहर जगा देते थे। पून्य प्रवर युवा मुनिवर भी अपने त्याग-वैराग्य और गम्भीर ज्ञान की छाप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर छोड़ते थे।

वर्ष 1976 का वर्षावास खन्ना मण्डी में स्वीकृत किया गया। पांचवां वर्षायोञ

श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री शिव कुमार जी महाराज ने अपने संयमीय जीवन का पंचम वर्षांवास अपने श्रद्धेय गुरुदेव के सान्निध्य में खन्ना मण्डी में किया। खन्ना मण्डी लुधियाना से लगभग 40-45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उस समय पी वहां पर जैन परिवार सीमित थे और आज भी सीमित ही हैं। परन्तु श्रद्धेय गुरुदेव और श्रद्धेय युवा मुनिवर के पर्याण से खन्ना चला हैं। धर्मध्यान की अपूर्व लहर जागृत हो गई। जैन और अजैन सभी लोगों ने गुरुदेव के प्रभावशाली उपदेशों का निरंतर चार महीनों तक लाभ लिया।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी महाराज भी सामयिक अवसरों पर अपने उद्बोधनों से श्रद्धालुओं को लाभानिवा करते रहे। विशेषतः उन्होंने अपना भ्यान अध्ययन पर ही केन्द्रित किए रखा। तप और ध्यान का अभ्यास भी आप निवर्धान रूप से करते रहे।

खना वर्षांवास की परिसमाप्ति पर श्रद्धेय गुरुदेव के अनुगामी बनकर श्रद्धेम मुनिवर श्री शिवकुमार जी ने आस-पास के क्षेत्रों में विचरण किया। आगामी वर्षांवास के लिए राजपुरा श्रीसंघ की प्रार्थना को स्वीकार किया गया।

#### छता वर्षायोग

यथासमय मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं श्रद्धेय श्री शिवमुनि जी महाराज वर्षावास हेतु राजपुरा पधारे। फूज्य मुनिराजों के परार्पण से धर्मध्यान और जप-तप का सुंदर वातावरण निर्मित हुआ। नित्य प्रवचन होने लो। श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी महाराज सेवा, स्वाध्याय और साधना में संलान रहे। कदम- अपकी संयम साधना परिपक्व बनती रही। अपने प्रयत्मेज विचार और आचार को आगम के अनुसार ढ्वालने में आपश्री अप्रमत्त प्रयत्नशील रहे।

स्वाध्याय के समय में मुनि प्रवर श्री शिवकुमार जी एकनिष्ठ होकर स्वाध्याय करते थे। उसके पश्चात् ध्यान मुद्रा में बैठकर अधीत विषय पर अर्थ सहित चिनन-अनुचिनत करते थे। चिन्तन-अनुचिन्तन से फलित किनार्था अंबर-शर्म- अर्थ- अमृत को ग्रहण कर उसे अपने जीवन का अंग बना लेते थे।

'पण्डित' पद को प्राप्त करना अथवा ऊंची डिग्नियों को पाना आपके अध्ययन का लक्ष्य नहीं था। ऐसा होता तो मुनि जीवन के प्रथम दो वर्षों में ही आप शोध कार्य को पूर्ण कर डिग्नी प्राप्त कर सकते थे। शोध कार्य को तो आपने स्वाध्याय के लिए साधन मात्र माना था। उसके निमित्त से आप समग्र भारतीय वाङमय का अध्ययन करना चाहते थे। जानना चाहते थे कि भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों और समकालीन चिन्तकों ने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को किस रूप में जाना, समझा और प्रकट किया है। उसी के लिए आप योगियों की सी योग समाधि में गहरे पैठ कर अध्ययनशील थे।

इस छह वर्ष की अविधि में श्रद्धेय मुनिवर ने जहां भारतीय वाङमय का गम्भीर अध्ययन किया वहीं समग्र जैन वाङमय का भी सूक्ष्म अध्ययन किया जान के गौरी शिखर गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज जैन वाङमय का प्रकाण्ड पण्डित थे, उनका अध्यापन आपको अनवरत रूप से प्राप्त हो वहा था।

राजपुरा वर्षावास श्रद्धेय मुनिवर के लिए अध्ययन की दृष्टि से विशिष्ट रहा। वर्षावास की अवधि में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिच्य में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी सम्पन्न हुए, गुरुदेव की पावन प्रेरणा से वहां स्थानक भवन का शुभारंभ भी हुआ। राजपुरा के श्रावक और श्राविकाओं ने सेवा के क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत किया। श्री हरबंश लाल जैन, श्री राजकुमार जी जैन आदि ने वर्षावास की पूरी अवधि में स्मरणीय सेवाएं प्रदान कीं।

राजपुरा का रचनात्मक वर्षांवास पूर्ण कर अपने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों का अनुगमन करते हुए मुनि प्रवर श्री शिव कुमार जी पटियाला पथारे। उस समय पटियाला नगर में शासन प्रभावक श्रद्धेय श्री धुदर्शनलाल जी महाराज सारतीय मनीबा के मेरुतंग श्री रामप्रसाद जी महाराज आदि मुनिराज विराजमान थे। आत्मपुर और मदनगृर के शिष्य-सत्तम महामुनियों का मिलन हुआ। आवार्य सम्राट् गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज एवं व्याख्यान वाचस्पति श्रद्धेय श्री मदनलाल जी महाराज का पारस्परिक स्नेष्ट सम्बन्ध सर्वविख्यात रहा है। दोनों हो महामुनिराज विगत शती के ज्ञान और संयम के शिखर-पुरुष थे।

🏎 शिवाचार्य : जीवन-दर्शन 👞

श्रद्धेय गुरुदेवों की स्नेह-सरिता पटियाला की धरा पर पुन: प्रवाहित हुई। स्वाध्याय और संयम की गंगा-यमुना साकार हो उठीं।

## पुक्र निर्मन्थ की ग्रन्थ शाधना

पटियाला में कुछ दिन विराजने के परचात् आस-पास के क्षेत्रों में विचरण किया। उस समय का उपयोग श्रद्धेय मुनिवर ने अपने शोध ग्रन्थ की संपूर्ति में किया। उस अवधि में डॉ. एल. एम. जोशी निरंतर आपके संपर्क में रहे। तकनीकी इंप्टि से शोध ग्रन्थ का निरीक्षण कर डॉ. साहब सन्तुष्ट हुए। उसके बाद उनकी प्रार्थना पर आपश्री पुन: पटियाला पघारे। निर्धारित समय पर आपने अपना शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। आपश्री द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के निरीक्षण परीक्षण हेतु निर्णायक मण्डल विदेश से आया था। आप के इस कठार श्रम साध्य ग्रंथ को देख-परखकर निर्णायक मण्डल अति ग्रसन्त हुआ। आपको विद्वता और व्यक्तित्व की एक इसक प्रारा करके अधिकारी वर्ग इस कटर संतुष्ट हुआ कि साक्षात्कार हेतु भी अपको नहीं बलाया गया।

### शिक्षा भुरू के घाट पर

शोध कार्य पूर्ण करने के पश्चात् श्रद्धेय मुनिवर ने अपना संपूर्ण ध्यान आगमों के सम्यक् अध्ययन पर केन्द्रित किया। उसी के लिए आपश्री श्रद्धेय गुरुदेव के साथ लुध्याना पघार। उस समय लुध्याना में पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन जी महाराज विराजमान थे। श्री श्रमण जी महाराज आगम-वाङमय के गंभीर ज्ञाता थे। पूज्य श्री के सानिन्ध्य में रहक आपने प्रज्ञापना और तत्त्वार्थ सूत्र का अध्ययन किया। आपके साथ ही प्रवचन पूष्ण श्री असर मुनि जी महाराज, श्री सुद्रत मुनि जी महाराज, महासती श्री मीना जी महाराज, महासती श्री शिमला जी महाराज आदि ने भी स्वाध्याय में प्राम लिया।

### शेवानिष्ठा

श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज का जीवन प्रारंभ से ही सद्गुणों का पुष्पोद्यान रहा है। सद्गुणों रूपी पुष्पों को चुनने के लिए आप सदैव जिजासाशील बने रहे। जहां भी आपको सद्गुण दिखाई पढ़ते हैं उन्हें आप ग्रहण कर लेते हैं। एक छोटे से बच्चे से भी आपको कुछ सीखने की मिलता है तो उसे आप सीकवे हैं।

आपकी दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि आप प्राप्त अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। 'खण' जाणाहि पंडिए' इस सूत्र को आपने अपना जीवन सत्र बनाया है।

पूज्य प्रवर्तक श्री जी के सान्निच्य में आगम स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हुआ तो आपश्री पूरे भाव से आगम स्वाध्याय में संत्मन हो गए। उसी अविध में एक अन्य अवसर जो स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ या आपको प्राप्त हुआ। वह था—सेवा का अवसर। एक क्षण में ही आपके चिन्तन ने निर्णय प्रस्तुत किया—स्वाध्याय का सार सेवा ही है। अपने चिन्तन के निर्णयानुसार स्वाध्याय को विदास देकर आपश्री सेवा के लिए विदा हो गए।

घटना इस प्रकार थी—बरनाला मण्डी में वयोवृद्ध मुनिराज श्री पन्नालाल जी महाराज स्थिरवास साधना में साधनाशील थे। उनके शिष्य कविरत्न श्री चन्दनमुनि जी महाराज उनकी सेवा—आराधना में थे। पून्य श्री वृद्ध तो थे ही, अस्वस्थ्य भी थे। साथ ही कमें विपाक ऐसा हुआ कि श्री चन्दन मुनि जी के हाल है हुई टूट गई। ऐसे में कविरत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज ने गुरुसेवा में स्वयं को असमर्थ अनुभव किया। स्पष्ट था कि एक सेवाभावी मृनि को आवश्यकता गुरुदेव को हर समय थी।

ऐसे में कविरत्न श्रद्धेय श्री चंदन मुनि जी महाराज ने लुधियाना में विराजित प्रवर्तक श्री जी के पास संदेश भिजवाया कि उन्हें गुरुसेवा के लिए एक सेवानिष्ठ मुनि की आवश्यकता है। पूच्य प्रवर्तक श्री जी ने वहां विराजित मुनिमण्डल के समक्ष किंव जी महाराज के संदेश की बात रखीं और कहा-पूज्य मुनिराज श्री पन्नालाल जी म. की सेवा के लिए एक या दो मुनियों को जाना चाहिए। जो भी मुनि इस पुण्य अवसर का लाभ लेना चाहे वह अपनी स्वीकित दे।

पून्य प्रवर्तक श्री जी की बात सुनकर सभी मुनियां ने अपनी-अपनी स्थितियों पर विचार किया। एकाएक कोई भी मुनियाज बरनाला जाने की स्वीकृति नहीं दे पाया। उस समय श्रद्धेय मुनिवर शिवकुमार जी ने चिन्तन किया-पून्य प्रवर्तक श्री जी के सान्निच्य में मुझे आगम स्वाच्याय का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर पुन:-पुन: नहीं मिलते हैं। परन्तु ऐसे में एक वयोवृद्ध मुनियाज की सेवा का जो प्रसंग आया है वह तो परम दुर्लभ अवसर है। आखिर स्वाच्याय का सार सेवा ही तो है। इस दुर्लभ अवसर को मुझे चूकना नहीं चाहिए।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन **•**••

\*\*\* 100 \*\*\*

इस चिन्तन के साथ उत्साही हृदय से आपने फून्य प्रवर्तक श्री जी के चरणों में निवेदन किया– भगवन्! सेवा का यह पुनीत अवसर मुझे प्रदान करें। मैं इसी क्षण बरनाला के लिए प्रस्थान करने को तैयार हां।

आपके सेवा-उत्साह को देखकर पूज्य प्रवर्तक श्री जी गर्गद हो गए। उन्होंने आपके सिर पर आशीष का हाथ रखकर कहा-शिल! स्वाध्याय पर सेवा को प्राथमिकता देकर तुमने सहज ही सिद्ध कर दिया है कि तुम स्वाध्याय में उर्त्तीण हुए।

पून्य प्रवर्तक श्री जो के निर्देशानुसार श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जो एक लघु मुनि के साथ उसी दिन बरनाला के लिए विहार कर गए। अध्ययन क्रम बांधित हुआ, इस बात का कोई खेंद आपको नहीं था। सेवा का पुण्य प्रसंग प्राप्त हुआ इस बात का उल्लास आपके उत्साह से अवश्य प्रकट हो रहा था।

यथाशीघ्र आपश्री बरानाला पहुंचे। पूज्य कवि जी महाराज के साथ मिलकर आपश्री ने परम श्रद्धेय श्री पन्नालाल जी महाराज की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। आपका सेवा सहयोग प्राप्त कर कविरत्न पूज्य श्री चन्दन मृनि जी महाराज अतीव प्रसन्न हुए।

### शातवां वर्षायोग

समय पंख लगाकर उड़ता रहा। वर्षावास की अवधि सन्निकट थी। पूज्य मुनिवर ने श्रद्धेय गुरुवेत से अनुज्ञा प्राप्त कर वर्ष 1978 का वर्षावास पूज्य भुग्न का प्राप्त कर वर्ष 1978 का वर्षावास पूज्य भुग्न को की सेवा के साथ-साथ प्रवचन, जन संपर्क, गांचरी आदि साध्वाचार मूलक क्रियाओं को आपश्री सम्मन्न करते रहे। आपके भच्च व्यक्तित्त्व की बरनाला निवासियों पर अनुपम छाप पड़ी। विज्ञान सम्मत धार्मिक विषयों पर आपके प्रवचनों से जनता को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई। वर्षावास को संप्र्ण अविध में आपकी अप्रमत्त व्यस्ताए क उदाहरण बन गई। आपकी निक्काम सेवा निच्छा को प्रवास वर्षात्र एक उदाहरण बन गई। आपकी निक्काम सेवा निच्छा को प्रशासन्त्र अप्रस्त हुई।

लोकैषणा से आंखें मूंद कर श्रद्धेय मुनिवर श्री शिवकुमार जी संयम साधना, सेवा-आराधना और धर्म-प्रभावना में समग्रभावेन समर्पित बने रहे। ऐसे ही वर्षावास संपूर्ण हो गया। परन्तु फून्य श्री पन्नालाल जी महाराज की अस्वस्थता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में आप विहार करने की सोच भी केसे सकते थे? आपने अपना निश्चय दोहरा दिया-जब तक फून्य श्री को मेरी सेवा की आवश्यकता रहेगी तब तक मैं बरनाला से विहार नहीं करूंगा।

फून्य श्री पन्नालाल जी महाराज का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। ऐसे में उनके दर्शनों के लिए कुछ मुनि मण्डल पधारे। परम फून्य विश्व केसरी श्री विमल मुनि जी महाराज, परम फून्य श्री सुमन मुनि जी महाराज आदि संत बरनाला पधारे। सभी मुनियों ने सेवानिष्ठ युवा मुनिवर की अनुशंसाएं कीं।

एक रात्रि को फून्य महामुनि को तबियत अत्यधिक बिगड़ गई। शारीरिक बेदना चरम पर थी। पर अमर संयम सेनानी फून्य प्रवर महामुनि ने देह वेदना के समक्ष अपनी संयम निष्ठा को सुमेर- सा सुदृढ़ रखा। प्रभात में 3-4 बजे के आस-पास फून्य श्री ने नश्चर देह का त्यागकर देवलोकों के लिए प्रस्थान कि आ। पून्य श्री की सुमेर समान संयम निष्ठा का अपूर्व प्रभाव युवा मुनि श्री शिव कमार के मानस पर ऑकत हुआ।

श्रद्धेय गुरुदेव के विरह से कविरल श्री चंदन मुनि जी महाराज वजाहत हां उठो आपके सहयोग से उन विकट पलों में उन्हें पर्याप्त संबल प्राप्त हुआ। आखिर श्रद्धेय कविरत श्री चंदन मुनि जी महाराज के साथ मुनि प्रवर श्री शिवकुमार जी महाराज ने बरनाला से विहार किया। मालेरकोटला, रायकोट आदि क्षेत्रों को स्पर्शित करते हुए आपश्री लुधियाना पधारे।

### प्रवेश : ध्यान की मुद्रा में

\*\*\* 102 \*\*\*

जीवन के प्रत्येक परल को सुजन में समर्पित करने वाले अद्धेय मुनिवर श्री शिवकुमार जी लुधियाना पहुँचकर फूज प्रवर्तक श्री जो के सान्तिष्य में अध्ययन में पुन: तन्त्रय वन गए। अविचल श्रद्धा और लग्न से आप आगमों का अध्ययन करते रहे। आगमों के अध्ययन से जीवन और जगत से जुड़े अनेक रहस्यों का ज्ञान आपने प्राप्त किया। आचाराङ्ग सूत्र का अध्ययन करते हुए भगवान महावीर स्वामी की ध्यान-साधना से आप परिचित वने। फूज प्रवर्तक श्री जी के निर्देशन में महावीर की मूल ध्यान साधना से स्थान साधना से स्थान साधना से अपन प्रतिक कर दिया। ध्यान के निरंतर अध्यास से ध्यान में निर्यागत रूप से अध्यान के आप अपने इस विश्वास को सुदृह आधार प्राप्त हुआ कि ध्यान ही मोक्ष रूपी शिखर का सोगान है। ध्यान के द्वारा ही जीवन में सदा स्थिर रहने वाले आनन्द को विकसित किया जा सकता है।

शिवाचार्य · जीवन-दर्शन \*\*\*

पूज्य प्रवर प्रवर्तक श्री जी ने सुमुक्षु मुनिवर श्री शिवकुमार जी को आचार्य प्रवर पूज्य श्री आत्माराम जी म. की घ्यान-विधियों से भी परिचित कराया। पूज्य श्री ने आपको बताया—पूज्य आचार्य श्री की घ्यान साधना अत्यन्त उच्च कोटि की थी। प्रतिदिन प्रभात में रो बजे निद्रा को विराम देकर आचार्य श्री एकान्त स्थान पर तीन घण्टे तक घ्यान में लीन रहते थे। घ्यान मुद्रा में प्रवेश करने के पश्चात् बाहर घट रही घटनाओं से वे सर्वथा अलग हो जाते थे। घ्यान की अवस्था में शारितिक परीषहों के संवेदन से भी वे अतीत हो जाते थे। शांत, उष्ण, दंश-मशक आदि परीषह ध्यानलीन आचार्य देव को किंचित् भी विचलित नहीं कर पाते थे। घ्यान कोष्टक में प्रविष्ट आचार्य देव देह में रहकर भी विदेह अवस्था में पहुंच जाते थे।

तीर्थकर महावीर और आचार्य देव की ध्यान साधना पर पूज्य मुनिवर श्री शिवकुमार जी पूज्य प्रवर श्री प्रवर्तक जी म. से घण्टों चर्चा करते। एक-एक बात को, एक-एक जिज्ञासा को पूज्य श्री के समक्ष प्रकट करते। पूज्य श्री जी मौखिक तथा क्रियात्मक समाधान प्रस्तुत करते।

कई मास तक पून्य मुनिवर श्री शिवकुमार जी पून्य प्रवर्तक श्री जी के सान्निध्य में रहे। पून्य मुनिवर के लिए ध्यान और स्वाध्याय के संदर्भ में वे कुछ मास उनके जीवन का स्वर्णिम शिक्षण-काल रहा। उस अविध में आपने ध्यान के स्वरूप को समझा, ध्यान की विधियों को इदयंगम किया और घण्टों एकांत में बैठका ध्यान का अभ्यास किया।

ध्यान योग के शिखर पुरुष श्रद्धेय शिवाचार्य श्री जी कई बार अतीत के स्मृति पृष्ठ उघाड़ते हुए फरमाते हैं—सन् 1978 में मैंने ध्यान की गहराइयों का प्रथम अनुभव किया। उस समय मुझे सर्वथा नवीन अनुभव हुए, मैंने जाना कि महावीर को समग्र साधना ध्यान और तप की साधना थी। ध्यान की प्रायोगिक भूमिका में प्रवेश करके मैंने साक्षात् अनुभव किया कि कानों में कीलें ठोंके जाने जैसे विकट उपसर्ग को ध्यान की अवस्था के बिना जीया नहीं जा सकता है। महावीर के साधना काल के अनेक ऐसे कठिन क्षण हैं जहां व्यक्ति का जीवित रहना कठिन है। ऐसे विकट क्षणों में भी महावीर पूर्ण स्वस्थ रह गाए, यह सब ध्यान का ही चमत्कार था। ध्यान की वैसी गहराई यदि आज भी उपलब्ध कर ली जाए तो वैसे ही चमत्कार आज भी घट सकते हैं।

--- 103 ---

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••

#### महासनो येन शतः

एक पुरानी उक्ति है-**महाजनो येन गत: स पंथा:**। अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से यात्रा करते हैं वही सपथ होता है।

बने-बनाए पथों पर यात्रा करने वाले साधारण मानव होते हैं। जिनके कदम कंटीले-कंकरीले पथों पर बढ़कर पथ का निर्माण करते हैं ऐसे पुरुष पूज्य और बन्दनीय होते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों पर इतिहास सदैव नमन करता है।

श्रद्धेय मुनिवर श्री शिवकुमार कदम दर कदम साधना पथ पर बढ़ते रहे और मार्ग निर्मित होते रहे। जिस समय मुनिवर ने शोध कार्य प्रारंभ किया या उस समय समाव में तीव विरोधी स्वर उठे थे। मुनिवर सहज ही उस संदर्भ में विज्ञ थे और जानते थे कि किसी भी नवीन कार्य का प्रथम अभिनंदन पल्था से ही होता है। आपने पल्था का भी स्वागत किया। पल्थर बरसाने वालों का फूलों से स्वागत किया। पर आपने शोध अध्ययन को विराम नहीं दिया। अनवरत छह वर्षों की स्वाध्याय साधना के उपरांत आपने शोध कार्य पूर्ण किया। पंजाब विश्वविद्यालय ने पूरे सम्मान से आपको 'डॉक्स्ट्रेट' पर से अलंकृत किया। उस समय आपश्री लुधियाना में विराजित थे। पंजाब विश्वविद्यालय पेटयाला ने टेलिग्राम द्वारा आपको इस बात की सुचना लुधियाना प्रथित की।

विश्वविद्यालय की इस सूचना पर समग्र मुनिसंघ और आवकसंघ में उत्सव उतर आया। जिन लोगों ने शोध कार्य प्रारंप करते हुए आपका डटकर विशेष किया था उन्हों लोगों को उस समय मिठाइयां बांट कर हर्ष अधिव्यक्त करते हुए रेखा गया। समग्र संघ ने स्वयं को गीरवान्वित अनभव किया।

तीर्थंकर महावीर को वर्तमान चारों धर्म संघ परंपराओं के आप प्रथम मुनि थे जिन्होंने डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की थी। आपके बाद साधु-साध्वी मण्डल में अध्ययन की विशोध ग्रेरणा प्रबल बनी। अनेक साधुओं और साध्वयों ने शिक्षा के क्षेत्र में चरण बढ़ाए और आज मुनि संघ में कई साधु-साध्वी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं।

नि:संदेह श्रेष्ट पुरुष भीड़ के पीछे नहीं चलते। अपने मार्ग का वे स्वयं अनुसंधान करते हैं। उनका प्रत्येक कदम नवीन मार्ग का सृजन करता है। फिर भीड़ उस मार्ग पर स्वयं खिची चली आती है।

### आठवां वर्षायोञ

लुिष्याना से विहार करके श्रद्धेय श्री शिवसुनि जी महाराज ग्रामानुग्राम विहार करते हुए डेरावस्सी पथारे। डेरावस्सी में कुछ दिन विराजने के पश्चात् सरहिंद पथारे। सरहिंद पंजाब का एक छोटा-सा ऐतिहासिक नगर है। 'सरहिंद' इस शब्द में दो शब्द हैं—सर और हिंद। शब्दार्थ स्मष्ट है कि वह पवित्र स्थल जहां हिन्द की आन के लिए सिर दिया गया। इस पवित्र स्थल पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादों को दीवाल में चिनवा दिया गया था। हिन्द के गौरव की रक्षा के लिए इंसते-इंसते सिर बलिदान करने वालों की शौर्य सुगंध उस माटी में अमर हो गई है। उस स्थल के दर्शन करने वाले लोग आज भी भाव-विहुल हो जाते हैं। उस सिट्टी की महक आज भी लोगों की रगों में शौर्य का गुकर ज्वाल देती है।

धन्य हैं वे अमर बलिदानी! घन्य है वह धरा—और उस वीरांगना की कोख जिसने ऐसे दीवानों को जन्म दिया। धन्य है उस पिता का शिक्षण जिसने अपने लख्ने-जिगरों में ऐसे वज्र-संकल्पों को भरा।

अस्तु! डेराबस्सी से विहार कर श्रद्धेय मुनिवर सरहिंद पघारे। सरहिंद के पवित्र स्थलों का साक्षात्कार किया। हृदय की घड्कनों में श्वास-श्वास जीने वाले मुनिवर उस बलिदानी माटी का स्पर्श पाकर रोमाचित हो उठे। अपने प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर देने का मुनिवर का संकल्प और भी प्रबल और प्रकष्ट बन गया।

सरहिंद से आप बनुड़ पधारे। वहीं बनुड़ जहां आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज ने एक वृक्ष के नीचे श्रमणधर्म में प्रवेश किया था। आस्था के प्रतीक उत्त वृक्ष की शीतल छाया में मुनिवर पधारे। कुछ क्षण वहां पर बैटे। ध्यान मुद्रा में बैठकर सुदूर अतीत में झांकने का उपक्रम किया। तन-मन से रोमांचित बन गए। मन उल्लास और उत्साह से भर गया।

बन्ह में कुछ दिन विराजने के पश्चात् महामुनिवर के चरण आगे बहे। ग्राम-नगरों का स्पर्श करते हुए, हृदय-हृदय पर करुणा और समता के रस्तक देते हुए आप पंचकुला प्रश्नों। पंचकुला में स्थित गुरुकुल को देखकर प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था की करप्यगए साकार हुईं। गुरुकुल के शिक्षकों का गुरुभाव और छात्रों की विनम्न अनुशासिता में शिव्यथा का दर्शन कर मुनिवर का मन मुदित बन गया। गुरुकुल का शानत वातावरण आपके मन को हु गया। संकल्प जगा कि यहां रहकर आगम स्वाध्याय को आगे बढ़ाया जाए। आगम और आगमज़ वहां सहज उपलब्ध थे ही। संकल्प की विनम्र सूचना श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रेषित की। महाप्रज़ शिष्य का महत्संकल्प भला सद्गुरु को कब अस्वीकृत हुआ है?

ज्ञान के गौरीशिखर गुरुदेव ने सूचना संप्रेषित की-शिव! गुरुकुल के प्रांगण में तुम्हारा वर्षावास विशेष ज्ञानाराधना का सेतु सिद्ध हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।

श्रद्धेय मुनिवर की संसार पक्षीय बहनें—महासती श्री सुमित्रा जी महाराज, महासती श्री संतोष जी महाराज आदि साध्वी मंडल ने भी अध्ययन की दृष्टि से पंचकुला में ही वर्षावास करने का निर्णय किया।

गुरुकुत्त के निर्माण और संचालन में अपना समग्र जीवन समर्पित करने वाले पंडितवर्य श्री कृष्णचंद्र जी एवं पंडित प्रवर श्री अमृतचंद्र जी संस्कृत और प्राकृत के अधिकारी विद्वान तो थे ही, साथ ही बत्तांस आगमों के पी मर्मज्ञ थे। श्रद्धेय मुनिवर जैसे मुमुखु छात्र को देखकर पंडित जी अत्यंत हिंच हुए। फिर प्रारंग हुआ आगमों का अध्ययन। आगम के प्रत्येक शब्द में छिये अर्थ को, अर्थ में निहित परमार्थ को मुनिवर ने हरदंगम किया। वर्षावास की संपूर्ण अविध में आपश्री ज्ञानाराधना में समाधिस्थ बने रहे। आगमों के अध्ययन के साथ-साथ मुनिवर ने दिगम्बर परम्मरा के एक विद्वान से पंचारितकाय, तत्त्वार्थ सुत्र, राजवार्तिक, नियमसार, समयसार, गोम्मटसार, जीवसार, कर्मकाण्ड आदि ग्रन्थों का भी अध्ययन किया। साध्वी-बहनें भी प्रवाहित ज्ञान गंगा से निरंतर लाभ प्राप्त करती रहीं।

सीखने और सिखाने को प्रतिपल उत्सुक श्रद्धेय मुनिवर जहां स्वयं अध्ययन करते रहे, वहीं समय-समय पर गुरुकुल के छात्रों को सम्यक् संस्कारों की शिक्षा भी देते रहे। आपके दिच्य व्यक्तित्व से छात्र विशेष प्रभावित हुए। संक्षेप में कह सकते हैं कि गुरुकुल के प्रांगण में निरंतर चार मास तक ज्ञान और साधना की गंगा-चमना बहती रहीं।

सभी लोग सम्यक् संस्कारों को अपने जीवन में ढ़ाल सकें इस चिंतन के साथ मुनिवर ने समाज और गुरुकुल के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेरित किया। प्रेराण प्राणवान् बनी और सम्यक् संस्कारों को संबहन करने वाली एक मासिक पित्रका 'वन्दे वीरम्' का गुरुकुल से नियमित प्रकाशन प्रारं हुआ। यह पित्रका विगत सत्ताईस वर्षों से आज भी समाज का पथ प्रदर्शन कर रही है। जिनवाणी और जैन संस्कारों का प्रचार-प्रसार करने वाली यह पत्रिका कभी भी साम्प्रदायिक संकीर्णताओं में कैद नहीं हुई।

वर्षावास की सानंद परिसमाप्ति पर श्रद्धेय मुनिवर विहार साधना में संलग्न हुए। गुरुदेव की आज्ञानुसार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए बीर जयंती के पुण्य-प्रसंग पर मालेरकोटला पघारे। उक्त अवसर पर श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. एवं विक्व केसरी श्री विमल मुनि जी महाराज भी पघारे। वीर के दीवाने मालेरकोटला निवासियों ने वीर जयंती का भव्य महोत्सव आयोजित किया।

बीर जयंती के परचात् श्रद्धेय मुनिवर ने विश्व केसरी श्री विमल मुनि जी महाराज के साथ हिमाचल प्रदेश में विचरण किया। इस विहार यात्रा में आपश्री ने कई नवीन अनुभव प्राप्त किए। यात्रा-पथ पर कुछ ऐसे ग्राम भी आए जहां जैन मुनियों का पूर्व में विचरण नहीं हुआ था। लोग जैन धर्म और जैन मुनियों की मर्यादाओं से सर्वथा अपरिचित्त थे। एक बार ऐसे ही एक ग्राम में आपश्री पधारे। विहार की श्रांति और आहार-पानी की अनुपलब्धता के रूप में परीवह उपस्थित हुआ। परीवहों को अपनी चर्या का अभिन्न अग मानने वाले मुनिवर उस क्षण में भी आनंदित थे। श्री विमल मुनि जी महाराज और आपश्री एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। उस समय आपश्री ने पूज्य श्री विमल मुनि जी महाराज से कहा-महाराज। यहां के लोग जैन मुनियों से सर्वथा अपरिचित हैं। परंतु इनकी सरलता और सच्चाई इनके चेहरों पर स्पष्ट पढ़ी जा सकती है। इनके हृदय में धर्म संस्कारों को पल्लवित करना कठिन नहीं होगा। आप कुछ ऐसा उपक्रम कीजिए जिससे इन लोगों के हृदय में धर्म की जिज्ञासा जगे।

पुन्य श्री विमल मुनि जी महाराज ने फरमाया—मुनिवर! आपका कहना उचित है। परंतु कोई मेरे निकट तो आए जिसे मैं कुछ सुनाऊ !

श्रद्धेय मुनिवर ने कहा—पूज्यवर! मैं आपका श्रोता हूं। मुझे सुनाइए!
मुनिवर के प्रस्ताव पर श्रद्धेय श्री विमल मुनि जी महाराज ने भिवत
प्रधान एक गीत का गायन प्रारंभ किया। पूज्यवर्य श्री विमल मुनि जी महाराज
स्वर और संगीत की गहरी समझ रखने वाले मुनि हैं। उनकी गायन कला
और स्वर पाधुर्य से पंजाब जैन जगत का आबालवृद्ध सहज परिचित है।
महामुनि गाने लगे और मुनिवर सुनने लगे। भिवतपूर्ण सुमधुर स्वर-लहरियां
वातावरण में गूंबने लगीं। जिस भी व्यक्ति के कान में पूज्य श्री के संगीत
स्वर पड़े वह अकस्मात् खिचा चला आया। देखते ही देखते वहां पर भीड़
••• शिवाचार्य: जीवन-रर्गन ••••

एकत्रित हो गई। श्रद्धेय मुनिवर ने अपना गीत पूरा किया तो श्रीता जैसे पिक्त के स्वप्न लोक से जंगे। प्रत्येक चेहरे पर जिज्ञासा थी यह जानने की कि ये श्वेत पुंस्कोंकिल हैं कौन? इनका घर-गांव कहां हैं? इन्हें पूर्व में तो कभी देखा नहीं?

श्रद्धेय मुनिवर ने लोगों की जिज्ञासा को पढ़ा और सार सक्षिपत संभाषण में जैन धर्म और जैन मुनियों के बारे में लोगों को बताया। मुनिवर के मधुर संभाषण से गांव के सीधे-सरल लोग आत्यन्तिक रूप से प्रभावित हुए। फिर उस गांव में भिवत को जो महानद प्रवाहित हुआ वह अद्भुत था। सरल ग्रामीणों के हदयों में जैन धर्म और जैन संतों का अतिशय प्रभाव ऑकत हुआ। ग्रामीणों के अत्याग्रह वश मुनिवर वहां कई दिनों तक उहरे। जिनत्व की महान प्रभावना हुई।

### जीवां वर्षायोग

अपने साधना जीवन के प्रथम आठ चातुर्मास श्रद्धेय मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने अपने आराध्य गुरुदेव अथवा वरिष्ठ मुनिराजों के सानिष्य में किए थे। वर्ष 1980 के वर्षावास हेतु श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने शिष्य की योग्यता की परीक्षा के लिए अथवा सुशिष्य को सर्वभारित योग्य जानकर स्वतंत्र वर्षावास की अनुमति प्रदान की। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए चण्डींगढ श्रीसंघ की प्रार्थना को प्रार्थमिकता प्रदान की।

अस्तु। गुरुदेव के आदेशानुसार एक साथी मुनि के साथ श्रद्धेय मुनिवर चण्डीगढ़ वर्षावास हेतु पथारे। श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री शिल मुनि जी महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचनों द्वारा जैन समाज में नवीन चेतना जागृत कर दी। नियमित रूप से चार मास तक आप प्रवचन देते रहे। जैन जगत आपके ज्ञान की विशालना और गंधीरता से परिचित बना।

वर्षावास की अविध में नियमित रूप से विद्वद् गोप्टियां होती रहीं। विद्वानों के साथ अपने ज्ञान को बांटना, उनसे पूछना और अपनी कहना आपका प्रारंभ से ही सहज स्वभाव रहा है। जो आप नहीं जानते हैं उसे पूछने में आपने करापि संकोच नहीं किया। एक छोटे से शिश्व से भी सीखने को आपको कुछ मिला हो तो आप पूरे मन और पूरे भाव से उससे भी पूछते और सीखते हैं। आपके इसी सद्गुण ने संभवत: आपके सामान्य और असामान्य ज्ञान को प्रभुत रूप से विस्तृत किया है।

 स्थानीय संघ के अध्यक्ष श्री राषेश्याम जी जैन, श्री दिलीप सिंह जी जैन, श्री अभय कुमार जी जैन, श्री भूषण जी जैन आदि श्रावकों ने इस वर्षावास में प्रभूत सेवा का लाभ लिया एवं वर्षावास की ऐतिहासिक सफलता में अपना पूर्ण योगदान दिया।

वर्षांवास की परिसमाप्ति के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज कई क्षेत्रों में विचरण करते हुए पटियाला पधारे। राजस्थान प्रान्त का गौरवशाली वर्षांचास पूर्ण कर संयमप्राण महासती श्री कौशल्या जी म. भी अपनी शिष्या मण्डली के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करती हुई पटियाला पधारीं। महासती जी से मिलन हुआ। महासती जी ने राजस्थान विचरण के अपने सुंदर अनुभव सुनाए एवं आपश्री को राजस्थान प्रांत में विचरने के लिए प्रेरित किया।

उसी अवधि में श्रद्धेय गुरुदेव पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी म. ने हिमाचल प्रदेश के एक युवक को दीक्षित किया और उसे अपने सुशिष्य मुनिराज श्री शिव मुनि जी महाराज का शिष्य घोषित किया। नवदीक्षित प्रशिष्य को श्रद्धेय गुरुदेव ने 'जितेन्द्र मुनि' नाम प्रदान किया। श्री जितेन्द्र मुनि जी आगामी कई वर्षों तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री शिव मुनि जी म. के साथ विचरण करते रहे। बाद में प्रलम्ब विहारों में असमर्थता के कारण वे श्रद्धेय गुरुदेव की सेवा में पंजाब लीट आए।

#### त्रभवां वर्षायोग

अद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जो महाराज ने अपने सुशिष्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं प्रशिष्य श्री जितेन्द्र मुनि जी महाराज ठाणे-दो के लिए रोपड़ श्रीसंघ को वर्षावास की प्रार्थना को स्वींकृत किया। महासती श्री कौशल्या जी महाराज आदि ठाणा ने भी रोपड़ श्रीसंघ को वर्षावास हेतु स्वींकृति प्रदान की।

यथासमय मुनिवर डॉ. श्री शिव कुमार जी महाराज एवं महासती जी महाराज वर्षावास हेतु रोपड़ पथारे। नियमित प्रवचन, सत्संग, स्वाध्याय आदि कार्यक्रम चलने लगे। आपके ओजस्वी प्रवचनों से रोपड़ में धर्म की लहर जाग उठी। प्रवचन सभा में उपस्थिति निरंतर बढ़ती रही। आपकी विद्वता सर्वत्र चर्चित हुई। आपके सरल व्यक्तित्व से प्रत्येक व्यक्ति पर गहरी छाप पड़ी।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

परम विदुषी महासती श्री कौशल्या जी महाराज के साथ बैठकर आपश्री आगम साहित्य की स्वाध्याय करते थे। पारस्परिक चर्चाओं में आगम के गूढ़ रहस्य सरल बनने लगे।

आपकी ध्यान साधना भी नियमित रूप से प्रगतिमान रही। ध्यान में निरंतर गहराई आती रही। आत्मबल निरंतर वर्धमान बनता रहा।

आत्मसाधना और धर्मप्रभावना की दृष्टि से यह वर्षावास पूर्ण सफल रहा।

वर्षावास की परिसमाप्ति पर आप अपने गुरुदेव के चरणों में लौट आए।



विजन-वनो मे यात्रा करते हुए मुनिवर ने

ध्यान के प्रयोग किए। तीर्थकर महावीर की

साढे बारह वर्षीय साधना का अधिकाश

समय विजन-वनो में ही व्यतीत हुआ था।

'महावीर विजन-वनो मे कैसे ध्यान करते

थे' उक्त अनुभव को मृनिप्रवर ने आत्म-

अनुभव मे महसूस किया। परीषह पूर्ण

विहार-यात्रा को भी साधना के अतिशयी

अनुभव के रूप में आपने जीया।

# क्रमल श्विले क्रहम-क्रहम

श्रद्धेय गुरुदेव पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी म. का नाम पंजाब मुनि

परम्परा के सर्वाधिक यशस्वी मुनिराजों में परिगणित होता है। उसका कुल कारण इतना ही नहीं है कि आप श्रमण संघीय प्रथम पट्टघर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जो महाराज के प्रमुख और प्रिय थे। उसका मौलिक कारण था—श्रद्धेय गुरुदेव द्वारा किए गए धर्म प्रभावना के असंख्य उपक्रम। जैन धर्म की प्रभावना के लिए श्रद्धेय गुरुदेव ने अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया था। पंजाब के गांव-गांव में घूमकर आपने जैन धर्म के यश को सर्वत्र प्रसुत किया। जैन और अजैन सभी को समान भाव से पज्य श्री जिनत्व का पाठ

पढ़ाते रहें। अपनी कलम कला से जिनत्व का प्रसार करते रहे। पर पून्य गुरुदेव के हृदय में एक टीस थी कि मैं सुदूर प्रांतों में श्रमण कर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार न कर सका। अपनी इसी टीस को श्रद्धेय गुरुदेव ने रिन अपने अतिजात शिष्य के समक्ष प्रकट किया। श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा— 'शिव सनि! उग्र विहार में असमर्थ होने के कारण मैं भारतवर्ष के सदर

अंचलों में घूमकर जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर सका। पर जैसे एक पिता अपने पुत्र के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहता है वैसे ही में भी चाहता हूं कि जो कार्य मैं नहीं कर सका, उस कार्य को तुम पूर्ण करो। हो से चाहता हूं कि तुम भारत के सुदूर अंचलों में घूमकर जिनत्व के धवल यश को प्रसूत करो। तीर्थंकर महावीर और आत्मस्तुर की धर्म-ध्वजा को भारत के कोन-कोने में फहराऔ।

शास्त्र आत्मपुर का धम-ध्वजा का भारत क कान-कान म फहराजा। शिष्य मन मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखकर कहा—गुरुदेव। मुझ अल्पज्ञ और अल्प सत्त्व लघु मुनि से

क्या यह संभव हो पाएगा?

श्रद्धेय गुरुदेव ने फरमाया-साधना के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारा प्रेरणा प्रदीप होगा। आत्मगुरु का अदृश्य आशीष तुम्हारा प्रत्येक कदम पर प्रकाश-स्तंभ बनकर तुम्हारा पथ-प्रदर्शन करेगा। साधनात्मक सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी! एक गुरु का आत्मविश्वास घोषणा करता है कि समग्र संघ तुम्हें पत्कों पर बैठाएगा। शिवत्व की तुम जैसी प्रञ्चितित प्यास सदियों में किसी एक नातमा में पैदा होती है। तुम्हारी वह परम शुभ प्यास ही तुम्हारी सफलताओं का प्राणतत्व होगी।

श्रद्धेय गुरुदेव की आशीष वर्षा पाकर श्रद्धेय मुनिवर कृतकृत्य बन गए। परम कृतज्ञता से भरे मन से मुनि प्रवर ने श्रद्धेय गुरुदेव को वन्दन किया और कहा—गुरुदेव! आपके आदेश और आशाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यीद्यावर कर दूंगा। मैं जहां भी रहूंगा आपका आशीष और विश्वास सदैव मेरे दो नयनों का प्रकाश रहेगा।

आज से लगभग बाईस वर्ष पूर्व एक गुरु के आशीष और शिष्य के समर्पण से विकासमान 'शिष जीवन दर्शन' समाज के समक्ष है। एक लघु पर्याय मुनि ने अपनी साधना निष्ठा और उच्च जीवनादशों को अपने सांसों में जीया और साधना के इस प्राणपुरुष को समग्र संघ ने अपनी पलकों पर बैठाया।

श्रद्धेय गुरुदेव का आशीष पाकर मुनिवर शिव जहां भी गए उनका मार्ग प्रशस्त होता चला गया। जिस क्षेत्र में गए वहां के श्रावक आपके साधना स्नात व्यक्तित्व के दीवाने बन गए। बड़े-बड़े मुनीशवरों ने हृदय कपाट खोलकर आपका स्वगात किया। व्यक्ति-व्यक्ति का हृदय आपके प्रेम की छलक से, साधना की दस्तक से अनुगुंजित हो उठा और मात्र पंचवर्षीय अवधि में आपश्री समग्र संघ की आंखों के सितारे बन गए। समग्र संघ ने एक स्वर और एकनिष्ठ भाव से आपको भावों आचार्य के रूप में स्वीकार किया।

#### भ्यारह्यां वर्षायोग

\*\*\* 114 \*\*\*

आत्म साधना की अनन्त अभिप्सा को हृदय में संजोए श्रद्धेय मुनि प्रवर साधुरल डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज श्रद्धेय गुरुनेव की आज्ञा प्राप्त कर प्रस्थित हुए। प्रामों और नगरों में धर्म की अल्ख जगाते हुए सम्यक् जीवन और जागरण का संदेश देते हुए मुनि प्रवर मेरठ (उत्तर प्रदेश) पधारे। मेरठ आगमन के पीछे आपके हृदय में एक विशेष उल्लास था। मेरठ में विशिवज अध्यात्मयोगी श्री शांतिस्वरूप जी म. की अध्यात्म साधना काफी विश्वत थी।

aaa शिवाचार्य · जीवन-दर्शन aaa

पूज्य मुनीश्वर की साधना की चर्चाएं मुनिवर सुनते रहे थे। साधना के गुरु-गम्भीर रहस्यों के साक्षात् का सम्यक् आकर्षण हृदय में संजोए मुनिवर मेरठ पद्मारे। साधना के शिखर पुरुष महामुनि श्री शांतिस्वरूप जी म. के दर्शन कर आपका हृदय सात्विक हुई से आप्लावित बन गया। महामुनि के सान्तिष्य में रहकर आपश्री ने आत्मसाधना की गहराइयों में पर्यटन किया। साधना के साध-साध आगमों का स्वाध्याय भी आपश्री पूज्य मुनीश्वर के सान्तिष्य में करते रहें।

अध्यात्म योगी पूज्य मुनीश्वर भी आपकी साधना रुचि से विशेष प्रसन्न थे। उनके आग्रह पर आपश्री ने मेरठ में ही वर्ष 1982 के वर्षावास की स्वीकृति प्रदान की।

वर्षावास की अवधि में निरंतर चार मास तक आपश्री अपने प्रवचनों द्वारा जन-जागृति का अभियान चलाते रहे। आपके भव्य व्यक्तित्व और उत्कृष्ट विद्वता की छाप मेरठ श्रीसंघ पर ऑकत हुई। धर्म की अच्छी प्रभावना हुई। यथासमय सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन भी होता रहा।

# स्वर्गारोहण शाधना के शुमेरु का

लुधियाना में विराजित संयम और साधना के सुमेह शृंग पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज का अकस्मात् स्वर्गवास हो गया। महामना महाश्रमण के स्वर्गवास की सुचना शीघ्र ही सर्वत्र प्रसृत हो गई। सकल जैन जगत में शोक की लहर हुए गई। इस दुखर समाचार से श्रद्धेय मनीषी मुनिवर श्री शिव मुनि जी बज्ञाहत हो उठे। साधना और स्वाध्याय के संबल से इस बज्जीपम आधात को मुनिवर ने सहा।

परम पूच्य उपाध्याय श्री की स्मृति में मेरठ श्रीसंघ ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभी प्रमुख बक्ताओं और लोगों ने पूच्य श्री के प्रति अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अपित की। मनीषी मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने भी उक्त अवसर पर अपने हृदयोद्गार प्रकट किए। अपने सार-संक्षिप्त उद्बोधन में फूच्य मुनि प्रवर ने फरमाथा-

'मेरी श्रद्धालोक के देवता, संयम प्राण महामुनि पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचन्द जी महाराज आज हमारे मध्य में नहीं हैं। फूलश्री का विरह जहां सकल जैन जात के लिए एक भारी आधात है वहीं मेरे अपने लिए भी यह एक वजाजात के सामान है। फूच प्रवर्तक श्री जी ही वह एक पुरुष थे जिन्होंने भेरे जीवन में बैराग्य का प्रथम बीज वपन किया था। पून्य श्री की साधना और समाधि ने मेरे जीवन को आन्दोलित किया था। उनकी संयम-सुगंध ने ही मुझे उन जैसा होने के लिए उत्साहित किया था। मुनि जीवन में प्रवेश से पूर्व और परचात् उनका दिव्य स्तेत और आशीष सावन मा महामेघ चनकर मुझ पर बरसता रहा था। पून्य प्रवर्तक श्री एक ऐसे पुष्प थे जिनकों सुगंध कर्तांप समापत न होगी। उनका सालिन्छ्य चंदन से शीतल और स्वभाव मधु से भी मधुर था। आज वे हमारे मध्य नहीं रहे। मृत्यु जीवन का श्रुव सत्य है। निःसरेह उन्हें एक दिन विदा तो होना ही था। पर में समझत हूं कि अभी समाज को उनकी बहुत जरूरत थी। साथ में संतोष इस बात का भी है कि वे अपनी साधना के ऐसे श्रुव पदिचन्ह छोड़ गए हों जो हमारे किशाश की मिनारें चनकर हमात पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके पदिचन्हों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजली अपित कर सकते हैं।

श्रद्धेय मुनि प्रवर का मेरठ वर्षावास साधना, स्वाध्याय, धर्मप्रभावना आदि प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा। आपका विमल-धवल सुपश दूर-दूर तक प्रसृत हुआ। एक युवा योगी के रूप में लोगों की श्रद्धा आपसे जुड़ती चली गई।

### प्रवर्तक पढ़ चाढ़२ समर्पण महोत्सव

पून्य प्रवर्तक श्री फूलचंद जी महाराज 'श्रमण' के स्वर्गाराहण के परचात् जैन घम दिवाकर आचार्य सम्राट् फून्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज ने अध्यात्म योगी श्री शाँतिस्वरूप जी महाराज को 'प्रवर्तक' पद पर नियुवत किया। एक समर्थ मुनीश्वर की योग्य पद पर नियुवत का सर्वत्र स्वागत हुआ। मेरठ श्रीसंघ ने फून्य प्रवर्तक श्री जी के ऑमनन्दन के लिए प्रवर्तक पद की प्रतीक पवित्र चादर समर्पण महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर भारत के लगभग सभी महामहिम मुनिराजों और साध्वियों को इस प्रसंग पर आमंत्रित किया गया। लगभग दो सौ साधु-साध्वियों इस पुण्य प्रसंग पर मेरठ नगर में पश्चारे। अभूतपूर्व आनन्द-उल्लासमय क्षणों में यह समारोह आयोजित और संपन्न हुआ।

पूज्य मनीषी मुनि प्रवर डॉ. श्री शिव मुनि जी भी इस पुनीत प्रसंग के अभिन्न अंग रहे। चादर समर्पण के प्रसंग पर पूज्य मुनि प्रवर ने अपने उद्बोधन में फरमाया—

'जब आप किसी प्रभावी व्यक्तित्व को सम्मानित करते हैं तो उसके

सम्मान में हार पहनाकर अथवा पगड़ी बांधकर उसका सम्मान करते हैं। पर साधु समाज में जब किसी महामहिम मुनिवर का अभिनंदन किया जाता है तो उसे सम्मान की प्रतीक चारर समर्पित की जाती है। यह चारर संघ में संगठन और ज्ञान, दर्शन, चारित्र में अभिवृद्धि की प्रतीक होती है। पूज्यवर्य प्रवर्तक श्री के कुशल नेतृत्व में अभण संघ गुणात्मक एकता के स्वर्ण शिखरों का स्मर्श करेगा ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है।'

अपूर्व उत्साह के साथ यह समारोह सम्पन्न हुआ।

### बारहवां वर्षायोग

जैन नगर मेरठ में प्रवर्तक पद चादर समारोह की सम्पन्ता के परचात् ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए फूच मुनिवर श्री शिव मुनि जो दिल्ली पधारे। आपका विमल-सुयश चारों ओर वृद्धि पा रहा था। वीरनगर, दिल्ली सिंहत कई क्षेत्र आपके वर्षांचास के लिए ग्रार्थना-पवित में थे। आखिर यह पुण्य अवसर वीरनगर श्रीसंघ को प्राप्त हुआ।

दिल्ली के विभिन्न नगरों एवं उपनगरों में आपश्री ने विचरण किया। आपश्री जहां भी पधारे आपके चुम्बकीय व्यक्तित्व से लोग अतिशय रूप सं प्रभावित हुए। यथासमय आपश्री वीरनगर में वर्षावास हेतु परापित्व हुए। वीरनगर जैन श्रीसंघ एक परिपक्व संघ है। वहां के निवासी जहां आर्थिक रूप से काफो समुद्ध हैं वहीं धार्मिक रुचि में भी किसी से पीछे नहीं हैं। वीर नगर का सकल प्रांगण जैन संस्कारों में रवा-बसा है। उसका प्रमुख कारण यही है कि पूरी कॉलोनी में जैन परिवार ही रहते हैं। पूरी कॉलोनी एक विशाल परिवार की भाँति मिल-जुल कर परिवारिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करती है। जैन दृष्टि से यदि चिंतन किया जाए तो वीर नगर समग्र दिल्ली संघ के लिए एक आर्ड्स जैन स्थल है।

परम श्रद्धेय युवा मुनीश्वर डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज का स्वागत सकल वीरनगर संघ ने पलक-पांवड़े बिछाकर किया। एक विद्वान मुनिराज के वर्षावास से वीरनगर श्रीसंघ में अपूर्व उत्साह रेखने को मिल रहा था। पूज्यश्री के ओजस्वी प्रवचनों में वीरनगर सिहत राणा प्रताप बाग, रूपनगर, कमला नगर, शक्ति नगर आदि क्षेत्रों के श्रावक-श्राविकाएं विशाल संख्या गं उपस्थित होकर धर्म-लाभ लेने लगे। समय-समय पर दिल्ली महानगर के अव्याग्य क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश तक के दर्शनार्थी उपस्थित होते रहे। निरंतर चार मास तक वीरनगर साधर्मी बन्धुओं के लिए तीर्थस्थल बना रहा।

### अहिंशा का उद्घोष

वीरनगर जैन कॉलोनी अहिंसा के पूर्णावतार तीर्थंकर महावीर के उपासकों की नगरी है। यहां के प्रत्येक व्यक्ति के संस्कारों में अहिंसा धर्म घुला-मिला है। परन्तु जैन कॉलोनी स्थित जैन स्थानक के सामने रोड के पार कुछ अनार्य लोग बस गए थे। अपने व्यवसाय के लिए वे वहां पर प्रतिदिन सुबह सुअरों की हत्या करते थे। यह क्रम काफी समय से चल रहा था। वीर नगर निवासियों ने हिंसा के उस ताण्डव को रुकवाने के लिए कई बार प्रयास भी किया था। पर उक्त अनार्थ व्यवसायी ने अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए अपने हिंसामय कार्य को बन्द नहीं किया था।

श्रद्धेय मुनिवर ने एक दिन हिंसा के उस ताण्डव को अपनी आंखों से देखा। मुनिवर की आत्मा कांप उठी। समिष्टि के प्रत्येक प्राणी में आत्मवत् माव का दर्शन करने वाले मुनिवर को लगा कि खंबर स्वयं उनकी गर्दन पर चल रहा है। पूच्य श्री ने उसी क्षण शीर्षस्य श्रावकों को बुलाया और कहा—अहिंसा नगरी के समक्षा हिंसा के इस ताण्डव को शीघ रुकताइए।

श्रावकों ने कहा, महाराज! इसके लिए हम पूर्व में भी कई प्रयत्न कर चुके हैं, पर हमें सफलता नहीं मिली। अगर कोई प्रभावशाली नेता हस्तक्षेप करे तो इस हिंसा के ताण्डव को रुकवाना संभव होगा।

मुनिवर ने श्रावक समुदाय की बात को सुना। संभव-असंभव संभावनाओं को नकारते हुए मुनि प्रवर ने दिल्ली के गवर्नर श्री जगमोहन जी को आमंत्रित किया। जगमोहन जी से मुनिवर ने वार्तालाप किया और कहा-महाशय। अहिंसा के मंदिर के समक्ष हिंसा का यह ताण्डव असह्य है, इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिवर्धित किया जाए।

मुनिवर का एक-एक शब्द गवर्नर महोदय की आत्मा को छू गया। मुनिवर के भव्य व्यक्तित्व और चमत्कारी वक्तृत्व से वे इतना प्रभावित हुए कि उसी क्षण उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद चीर नगर के बाहर और आस-पास के क्षेत्र में हिंसा पर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

उसी दिन से हिंसा का ताण्डव रुक गया। हिंसा पर अहिंसा को विजय

मिली। अहिंसा के उपासकों के हत्कमल खिल उठे। मुनि प्रवर का प्रभा क्षेत्र स्वत: ही विस्तृत बनता चला गया।

# प्रज्ञापुरुष से प्रज्ञापुत्र की भेंट

'उपाध्याय श्री अमर मुनि जी' विगत शती के जैन इतिहास का अक्षर और अव्यय हस्ताक्षर है यह नामा स्थानकवासी जैन समाज में विगत शती के अर्थ शती के काल में जितने भी रचनात्मक कार्य संपन्न हुए उनमें उपाध्याय श्री जी का सबल योगदान रहा। उपाध्याय श्री भारतीय मनीषा के मेस्तुंग थे। विगत अदाई इजाद वर्ष के कालखण्ड में उन जैसे दार्शनिक मनीषी मुनीश्वर कम ही हुए हैं।

वीरनगर वर्षावास की सम्पन्ता के पश्चात् श्रद्धेय साधुरल डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज ने दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में विचरण किया। उसी अविध में उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज सकारण दिल्ली पधारे। उस समय युवामनीषी मुनिवर ने उपाध्याय श्री से भेंट की। यह भेंट तो सिंक्षप्त रही पर इस सींक्षप्त भेंट में ही मुनिवर ने पूज्य उपाध्याय श्री से कई साधनात्मक सत्य-तथ्य प्राप्त किए। एक प्रश्न के समाधान में पूज्य उपाध्याय श्री ने लोगस्स के अंतिम पर- 'चंदेसु निम्मलयरा आइच्चेसु अहीय पंयासयरा सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धी मम दिसंतु' के ध्यानस्थ जप की प्रेरणा मृनिवर को दी।

'सार-सार को गही रहे' सिद्धान्त को आत्मपाव में साकार रूप देने वाले साधुरल मुनि प्रवर डा. श्री शिव मुनि जी महाराज तपस्वी रल श्री अजय मुनि जी के सुदीर्थ तपानुष्ठान के पारणक महोत्सव में सिम्मिलित हुए। तदन्तनर कुछ समय तक दिल्ली महानगर में विचरण कर आपश्री ने आगरा की दिशा में विहार किया।

ग्रामों और नगरों में जिन-संदेशों का अमृत वर्षण करते हुए श्रद्धेय मुनि श्रेष्ट श्री शिव मुनि जी महाराज आगरा णशरो आगरा में विराजित विद्वदरूल श्री विजय मुनि जी शास्त्री के दर्शन किए। पून्य श्री विजय मुनि जी शास्त्री पून्य उपाध्याय श्री अमर मुनि जी के विद्वान शिष्य थे। साधना एवं स्वाध्याय के संदर्भ में पुन्य श्री से बहआवामी विचारणा हुई।

आगरा में कुछ दिनों के प्रवास के पश्चात् मुनि प्रवर ने जयपुर की दिशा में विहार किया। इस लम्बी विहार यात्रा में कई अजान-अपरिचित क्षेत्रों में यात्रा हुई। मुनि मर्यारानुकूल आहारादि की अप्राप्ति के कई प्रसंग बने। कई बार विजन-वनों में वृक्षों के नीचे रात्रि-विश्राम किया। प्रत्येक विकट परीषष्ठ का महामृनि ने प्रसन्त हृदय के साथ स्वागत किया।

विजन-वनों में यात्रा करते हुए मुनिवर ने ध्यान के प्रयोग किए। तीर्थंकर महावीर की साढ़े बारह वर्षीय साधना का अधिकांश समय विजन-वनों में ही व्यतीत हुआ था। 'महावीर विजन-वनों में कैसे ध्यान करते थे' उक्त अनुभव को मुनिग्रवर ने आत्म-अनुभव में महसूस किया। परीवह पूर्ण विहार-यात्रा को भी साधना के अतिशयी अनुभव के रूप में आपने जीया।

जयपुर के निकटस्थ दोसा ग्राम में अध्यात्म योगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। वहां से आपश्री जयपुर पधारे।

\*\*\*





रणाखांबुहरों के देश में





राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। यहा

भक्तिमती मीरा ने ज्यामसुदर के गीत गाए तो

राणा प्रताप की तलवार ने शौर्य का संगीत

गाया। राजस्थान रणबांकुरों का प्रदेश है,

धर्मध्रधरो का देश है, राजस्थान सही अर्थो मे

अपने आप मे एक सदेश है। पजाब के एक

क्रातदर्शी सत श्री शिव मुनि जी जब राजस्थान

गया. हर आगन चहक गया।

की धरती पर पधारे तो यहा का हर द्वार महक

# श्णबांकुशें के देश में

### तेश्हवां वर्षायोग

राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। यहां भक्तिमती मीरा ने श्यामसुंदर के गीत गाए तो राणा प्रताप की तलवार ने शौर्य का संगीत गाया। राजस्थान रणबांकरों का प्रदेश है, धर्मधरंधरों का देश है, राजस्थान सही अर्थों में अपने आप में एक संदेश है। पंजाब के एक क्रांतदर्शी संत श्री शिव मूनि जी जब राजस्थान की धरती पर पधारे तो यहां का हर द्वार महक गया. हर आंगन चहक गया।

राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर के प्रबुद्ध श्रावकों ने मनस्वी मनिवर का हार्दिक स्वागत किया।

संक्षिप्त प्रवास में ही जयपुर के श्रावक आपके तेजस्वी व्यक्तित्व से आत्यन्तिक रूप से प्रभावित हुए और वर्षावास हेत प्रार्थना प्रस्तत की। आपश्री का भाव माउण्ट आब तक विचरण का था। पर सहवर्ती मृनि की अस्वस्थता तथा श्रीसंघ की प्रार्थना को दुष्टिपथ में रखते हुए आपश्री ने वर्षावास की स्वीकृति जयपुर श्रीसंघ को प्रदान की।

वर्षावास से पूर्व शेषकाल में आपश्री ने जयपुर के उपनगरों में विचरण किया। उसी अवधि में श्री कशलचंद जी बढ़ेर एवं हरकचंद जी बढ़ेर आदि बन्ध् आपके परिचय में आए। वढेर बन्धुओं में साधना-रुचि देखकर आपको अच्छा लगा। उनसे ध्यान और साधना की चर्चा हुई। उन्होंने आपको विपश्यना ध्यान की जानकारी दी और स्वयं की साधना के संदर अनभव बताए। कल्याणमित्र सत्यनारायण गोयंका जी के बारे में उनसे जानकारी मिली।

ध्यान की उक्त बहचर्चित और बह-अनमोदित विधि की जानकारी प्राप्त कर परम श्रद्धेय गुरुदेव मुनीश्वर श्री शिव मुनि जी महाराज के हृदय ♣▲ शिवासार्थ • जीवन-दर्शन ♣▲▲ ••• 123 ••• में स्वाभाविक आकर्षण जागृत हुआ। परन्तु आपके समक्ष एक यक्षप्रश्न था कि क्या एक जैन मुनि के लिए यह उचित होगा कि वह किसी अन्य धर्म की साधना पद्धति का प्रयोग करे। इस विषय में आपश्री ने गंभीरतापूर्वक चिंतन किया। आगामीय अध्ययन में पर्यटन-मनन किया। आगाम के एक वाक्य पर आपका चिंतन स्थिर हुआ—'कंखे गुणे जाव सरीर भेडो।' अर्थात् जब तक ते हैं तब तक साधक को सद्गुणों के संग्रह के लिए अप्रमत्त साधनाशील रहना चाहिए।

आपके चिंतन ने कहा—सद्गुणों का संग्रह प्रमुख है। महावीर ने कहा है—साधक प्रमरवृत्ति से मधुकरी करे। स्मष्ट है कि एक छोटे से तिर्यच जीव से भी कुछ सीखने के लिए महावीर अपने साधकों को निर्देश दे रहे हैं। महावीर ने मुनि की भिक्षाचरी को 'गोचरी' शब्द दिया। इस शब्द से स्मष्ट ध्वनित हैं कि मुनि गाय के समान भिक्षा ग्रहण करे। गाय में रहे हुए गुण के भी उपमान रूप में तीर्थंकर महावीर ने ग्रहण कर लिया है। ऐसे गण के साधक से साधना का अनुभव प्राप्त करना क्या अनुचित होगा?

सुदीर्घ चिन्तन-मनन के पश्चात् आपके हृदय ने गवाही दी कि विपश्यना घ्यान विधि का अनुभव करना अनुचित नहीं है। अपने हृदय की अनुमित प्राप्त करने के बाद भी मुनि-मर्यादा तथा शिष्य-धर्म के अनुसार आपश्री ने अपने गुरुव से इस सम्बन्ध में अनुसा प्राप्त की। उसके बाद श्रीसंघ के सम्बन्ध से सम्बन्ध में अनुसा प्राप्त की। उसके बाद श्रीसंघ के सम्बन्ध सं संबंध में सम्बन्ध से अनुसा प्राप्त की। उसके बात का श्रीसंघ के अधिकांश सदस्यों ने अनुमोरन किया। कई परम्परावादियों ने दबे स्वर से इसका विरोध भी किया और निबंस तर्क प्रस्तत किए।

श्रद्धेय मुनिवर ने मुनि-मर्यादाओं के प्रति पूर्ण अप्रमत रहते हुए विपश्यना ध्यान शिविर का प्रायोगिक अनुभव प्राप्त किया। उक्त शिविर से प्राप्त अनुभव आपकी ध्यान साधना के लिए सहयोगी सिद्ध हुए।

यथासमय आपश्री वर्षावास हेतु लाल भवन में पघारे। वर्षावास की अविध में आपश्री ने विभिन्न आगमीय विषयों पर प्रभावशाली हंग से ओजस्बी प्रचल प्रारंभ किए। सरल, सरस और सुबोध भाषा शैली में रिए गए आपके प्रचल श्रीताओं को विशेष आकर्षित करने लगे। आपश्री असाम्प्रदायिक मानसिकता से सभी सम्प्रदायों के श्रावक विशेष प्रभावित हुए। फलतः सभी सम्प्रदायों के श्रावकों ने आपको निरपेक्ष भाव से अपना माना। परिणाम यह रहा कि लाल भवन का विशाल हाल भी श्रोताओं के

••• 124 •••-

लिए छांटा पड़ने लगा। विशाल उपस्थिति को देखते हुए ध्वनि-वर्धक यंत्र की व्यवस्था संघ को करनी पडी।

आदरणीया महासती श्री यशकुंवर जी महाराज का वर्षावास भी जयपुर में ही हुआ। आदरणीया महासाध्वी जी का रचनात्मक सहयोग आपश्री को निरंतर प्राप्त होता रहा।

लाल भवन वर्षांबास की ऐतिहासिक सफलता की सूचनाएं पूरे भारतवर्ष में फैल गईं। आपका विमल-धवल सुयश भारत के कोने-कोने में प्रसृत हुआ। परिणामत: संघ में ये चर्चाएं भी बल पकड़ने लगीं कि युवाचार्य पद हेतु सर्वथा योग्य मुनि श्री शिवमुनि जी महाराज ही हैं।

लाल भवन से आपका विदाई महोत्सव ऐतिहासिक रहा। हजारों की संख्या में आवक और आविकाएं आपको विदा देने के लिए एकत्रित हुए थे। आज भी यह बात सुनी जाती है कि विदाई महोत्सव पर वैसी जनमेदिनी न पर्व में कभी देखी गई थी और न ही बाद में देखी गई।

जयपुर के वर्षावास तथा प्रवास में सकल संघ का सहयोग आपको ग्राग्त हुआ। साधना और साहित्यिक दुष्टि से श्रीमती विमला उकार, दौलत मिंह जी कोठारी, डॉ. नरेन्द्र धानावत, डॉ. भागवंद जी जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। डॉ. भागवंद जी ने आपके शोध प्रबन्ध का हिन्दी अनुवाद किया। इस हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन प्राकृत भारती द्वारा किया गया। शोध ग्रन्थ के मूल अंग्रंजी रक्षण का प्रकाशन मुंशीत्वाल मनोहरलाला दिल्ली वालों की ओर से सम्पन्न हुआ। इस शोध ग्रन्थ ने देश-विदेश में पर्यान्त सयश अर्थित किया।

परम श्रद्धेय मुनिवर डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज जयपुर से विहार करके मध्यवर्ती गांवों और नगरों में धर्म जागरण करते हुए मदनगंज किशनगढ़ पधारे। वहां पर कुछ दिन का प्रवास रहा। आपके व्यक्तित्व और विद्वता से जनमानस पर विशेष प्रभाव पहा।

किशनगढ़ से श्रद्धेय मुनिवर अजमेर पधारे। आपके प्रभावशाली प्रवचनों से अजमेर निवासी भी विशेष प्रभावित हुए। अजमेर के ऐतिहासिक स्थलों का आपश्री ने अवलोकन किया।

अजमेर से आप ब्यावर पधारे। धर्म के रंग में रंगी हुई ब्यावर नगरी में आपके सार्वजनिक व्याख्यान हुए। व्याख्यानों में जैन-अजैन सभी लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया।

# प्रतिबोध : एक शुश्रावक का

उसी अविध में श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज के परिचय में एक श्रावक आए जिनका नाम श्री अमरचंद जी विनायका था। वे एक सच्चे श्रावक थे, अम्मा-पिउरो के साक्षात् प्रतीक थे। श्रद्धेय मुनिवर के व्यक्तित्व और साधना रुचि से वे विशेष प्रभावित हुए। श्रद्धेय मुनिवर की साधना में विशेष चमत्कार उत्पन्न हो, इसके लिए श्रावक जी ने मुनिवर से निवेदन किया—'मुनिवर। आपश्री नियमित रूप से लीगस्स के पाठ का जप एवं एकांतर तप करें तो यह आपक्री साधना के लिए अति उत्तम होगा।'

जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया जा चुका है और मुनिवर के प्रत्येक प्रसंग में हम अनुभव करते रहे हैं कि मुनिवर एक हाँस दृष्टि सम्पन्न साधक रहे हैं। गुण-प्राहकता आपका जन्मना स्वभाव है। अपने उसी स्वभाव के कारण आपने पूरे भाव से श्रावक की बात को न केवल सुना ही, बल्कि सीसा करने के लिए अपने मन में संकल्प भी संजो लिया। आप नियमित रूप में लोगस्स का जाप और एकान्य तपस्या करने लगे।

जप, तप, ध्यान और जन-जागरण अभियान के साथ महामुनि निरन्तर साधना पथ पर बढ़ते रहे। निरंतर रूप में तप का अभ्यास न होने से उग्र विहारों में रेह क्लांत हो गई। फलत: एकांतर तप साधना को आपको स्थिगित करना पड़ा। परन्तु जप और ध्यान की साधना निरंतर चलती रही।

# प्रवर्तक श्री २०पचंद जी म. शे मधुर भेंट

स्वनाम धन्य लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज जैन सितिज के एक प्रभावशाली महामुनि हैं। श्रद्धास्पर गुरुदेव मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी म. का वारहहरत उनके सिर पर रहा है। आचार्य समार् श्री आत्माराम जी म. और फून्य श्री मध्यर केसरी जी म. के पारस्परिक साधनात्मक और आत्मीय संबंध अन्यंत मध्यु थे। श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं फून्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. के मैत्री संबंध सर्विविद्ति रहे हैं। इन रोनों मित्र मुनीश्वरों ने संधीय संगठन और कई रचनात्मक कार्यों को पारस्परिक समर्पित सहयोग से संपन्न किया है। रोनों मित्र मुनीश्वरों को मैत्री सांझ की छायावत् अनवरत वर्षमान रही।

मैत्री का यही अनुबंध मुनिवर श्री शिवकुमार जी पर स्नेह का सावन

बनकर बरसा। फूच प्रवर्तक श्री रूपयंद जी महाराज अपने मित्र के अतिजात शिष्य के राजस्थान पदार्पण पर गद्गाद थे। फूच प्रवर श्री मरुघर केसरी जी म. की कृपा भी आप पर रही। फूच श्री आपके व्यक्तित्व और विद्वता की सूचना-सुगंध से आत्हादित थे। एक बार फूच श्री ने अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए अपने शिष्य श्री रूपचंद जी म. से कहा था—सुनहारे मित्र ज्ञान मुनि जी हुए अपने शिष्य श्री रूपचंद जी म. से कहा था—सुनहारे मित्र ज्ञान मुनि के लिए वे सर्वथा योग्य हैं। इस पर उनकी नियुक्ति सकल संघ के लिए उत्तम होगी।

श्रद्धेय साधुरल डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज जब ब्यावर में थे, उस समय पून्य प्रवर्तक श्री रूपचर जी महाराज, फूच उप.प्र. श्री सुकन मुनि जी म. आदि ठाणा जैतारण में विराजित थे। पून्य प्रवर्तक श्री जी ने पून्य मुनिवर को साग्रह जामित किया। श्रद्धेय गुरुदेव के मित्र श्रद्धेय मुनिश्वर के प्लेड आमंत्रण में बंधे पून्यवर्ष ने ब्यावर से विहार किया। सोजत सिटी होते हुए आगश्री जैतारण पथारे।

पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने अपने अजीज मुनिवर का बांहें फैलाकर स्वागत किया। अभृतपूर्व आशीषप्रद और स्नेहिल वातावरण का निर्माण हुआ। पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने अनुभव किया कि उनका अपना शिष्य साधना और सुयश के नील-श्वत्रों का स्पर्श कर रहा है। मुनिवर श्री शिव कुमार जी ने अनुभव किया कि सुदूर प्रदेश में घी उनके अपने सद्गुर का स्नेहाशीष उनके सिर पर है।

जैतारण में ही पूज्य मरुधर केसरी जी महाराज की प्रथम पुण्य तिथि मनाई गई। उक्त अवसर पर पूज्य मुनिवर ने अपने हरयोद्गार प्रकट करते हुए फरमाया—परम श्रद्धेय मरुधर केसरी जी महाराज तीर्थकर महावधि की मुनि परम्परा के एक महान मुनि थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रिस्वृत्ति साधक बनकर जीया। उनकी सिंह-गर्जना संगठन और अनुशासन का मूल खोत रही। उन्होंने अपनी सर्वजन कल्याणकारी साधना से असंख्य लोगों का उद्धार किया। उनके दर से कभी भी कोई खाली नहीं लौटा। अपनी साधना और संधीय अनुशासन में वे जहां जब से भी कठोर थे वहीं दुखित, पीड़ित और जिसत प्राणियों के लिए उनका हृद्य शिराधि कुसुम-सा कोमल था। आज वे हमारे मध्य में नहीं हैं, पर उनके आदर्श सदैव प्रेरणा-स्तंभ बनकर साधु और आवक संध का पथ प्रशस्त करते रहेंगे।

--- 127 ---

🏎 शिवाचार्य : जीवन-दर्शन 👡

पूज्य मुनिवर के भावपूर्ण उद्बोधन से पूज्य प्रवर्तक श्री जी एवं विशाल जनमेदिनी गदगद बन गई।

पून्य प्रवर्तक श्री जो ने पून्य श्री सौभाग्य मुनि जी म., अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्द्रैयालाल जी म. 'कमल' प्रमृति मुनिराजों एवं संघ के प्रमुख श्रावकों के सहयागों से आचार्य श्री आगंद ऋषि जी म. के श्री चरणों में विनम्न संदेश भिजवाया कि वर्तमान सकल संघ में श्री शिव मुनि जी महाराज युवाचार्य पद के सर्वाधिक सुयोग्य उम्मीदार हैं।

सिंक्षप्त शब्दावली में कहें तो कह सकते हैं कि हमारे युवा चरितनायक श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी म. अपनी उच्च साधना और सप्टु-मिस्ट स्वभाव के कारण जिससे भी मिले उसी के हरव में उतर गए। जाए भी आप विवर्ध वहीं प्रत्येक व्यक्ति के श्रद्धा और प्रेम के केन्द्र बन गए। आपके संयम और साधना में कठोरता और कड़वाहट के लिए किंचित् मात्र भी स्थान नहीं रहा है। आपके संयम में प्रत्येक के लिए स्नेह की सुगंध है, साधना में प्रेम और अपनत्व का अमृत है। इसी के परिणामस्वरूप सभी ज्येष्ठ मुनियों से अपको स्नेहाशीषों की झड़ी मिली, हम-उम्र और लघु मुनियों से प्रेम और सम्मान मिला. संघ से अपार आस्था प्राप्त हुई।

पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज की हार्दिक इच्छा थी कि श्री शिव मुनि जी महाराज जोधपुर में एक वातुमांस करें। पूज्य प्रवर्तक श्री जी की इच्छा का मुनिवर ने सिर शुकाकर सम्मान किया। वर्षावास की प्रार्थनाओं के साथ उपस्थित कई श्रीसंघों में से आपने जोधपुर श्रीसंघ की प्रार्थना को साध वचनानुरूप स्वीकृति प्रदान की।

#### आचार्य श्री हस्तीमल जी मा से भेंट

जैतारण से आपश्री शेषकाल में जोधपुर पधारे। वहां पर आचार्य श्री हस्तीमल जी म. विराजमान थे। पूज्य आचार्य देव ने आपको स्वप्न में देखा। इससे आचार्य देव मुनि प्रवर से भेंट को उत्सुक हुए। उन्होंने एक श्रावक को आमंत्रण के लिए आपके पास भेजा। उत्साहित मन से और स्वाध्याय पर विशेष की सेवा में पहुंचे। पूज्य आचार्य श्री से साधना और स्वाध्याय पर विशेष चर्चाएं हुई। पूज्य आचार्य श्री आपके शालीन व्यक्तित्व और साधना रहि से आत्यीतक रूप से प्रभावित हुए। दो महामुनीस्वरों की यह भेंट अत्यंत आत्यीसकागुर्ण और प्रमधन न्त्री)

### आबू पर्वत पर अध्यातम योग

साधना से ही साधु साधु होता है। जिस साधु के जीवन में साधना की सुगंध नहीं वह नाम मात्र का साधु है। श्रद्धेन महासुनि पून्य श्री शिव सुनि जी म. की साधना की उत्कट अभिरुतिच उनकी श्रेष्ठ साधुना का प्रमाणपत्र श्री पून्य मुनि प्रवर अहर्निश साधना में संलग्न रहते हैं। साधना के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण महासुनि को सदैव आकर्षित करते रहे हैं।

साधना की साध को अंतर्मन में संजोए हुए मुनि प्रवर ने दिल्ली से माउएट आबू को लक्ष्य में रखकर प्रस्थान किया था। पर साथी मुनि की अस्वस्थ्यता और व्ययुर श्रीसंघ के अत्याग्रह वश आपत्री को वहां वर्षाक्रा करना पड़ा। माउएट आबू को ध्यान गुफाएं आपको सतत आमंत्रित कर रही थीं। उसी आमंत्रण में बंधे आपश्री माउएट आबू घ्यारे। अनुयोग प्रवर्तक पूच्य श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल' का पारस सानिनध्य प्राप्त किया। पूच्य प्रवर्तक श्री जी की साधना और स्वाध्याय की श्रेष्टता सर्वविदित है। पूच्य प्रवर्तक श्री जी के सानिनध्य में आपश्री काफी समय रहे। आगमों के अगम्य अनुभव आपने प्राप्त किए और साधना के असुलहो पहलुओं के सृत्र पूच्य अवर्तक श्री जी के सानिष्ठ श्री साधना के असुलहो पहलुओं के सृत्र पूच्य प्रवर्तक श्री जी के सानिष्ठ श्री साधना के असुलहो पहलुओं के सृत्र पूच्य प्रवर्तक श्री जी के सानिष्ठ श्री स्थाधना के स्वस्थित स्थाधना की वायस सुन्ति श्री विनयस मुनि जी म. 'वागीश' आरि मुनिवृद का भी विशेष सहयोग रहा।

साधना के लिए श्रद्धेय मुनिप्रवर काफी समय तक माउण्ट आबू पर विराजित रहे। उस अवधि में फूज्य मुनीश्वर ने ध्यान और मौन की विशेष साधना की। नक्की झील के ऊपर गुफा में फूज्य मुनीश्वर निरंतर एक मास तक में ध्यान में निर्देश हो। वहां पर स्वामी मीठालाल जी (संत अमिताभ जी) एवं विमला ठकार से भी मिलन हुआ और साधना पर अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ।

माउण्ट आबू प्रवास में श्रद्धेय मुनीश्वर ने विश्व प्रसिद्ध जैन मेदिर देलवाड़ा का भी अवलोकन किया। माउण्ट आबू और अचलगढ़ की गुफाओं में आपश्री ध्यान-साधना हेतु पधारते रहे।

#### चौदहवां वर्षायोग

माउण्ट आबू से परम श्रद्धेय महामनीषी श्री शिव मुनि जी म. वर्षांवास हेतु जोधपुर पघारे। जोधपुर राजस्थान ग्रांत का एक सुविशाल श्रीसंघ है। वहां पर हजारों को संख्या में जैन परिवार रहते हैं। विशाल क्षेत्र होने से यहां सभी क्षात्राच्यें जीवान-हर्णन जात्र सम्प्रदायों को मानने वाले श्रावक हैं। परन्तु हमारे श्रद्धेय मुनिवर तो सम्प्रदाय निर्पेक्ष मुनि रहे हैं। उनकी तो एक ही सम्प्रदाय रही है वह है तीर्थंकर महाबीर की सम्प्रदाय। जिनत्व को जीना और उसकी प्रभावना करना ही पून्य श्री के हृदय में कभी भी पंजाब संप्रदाय से अपनत्व अथवा अन्य सम्प्रदायों से परत्व का भाव नहीं देखा गया। पून्य मुनिवर की इसी सम्प्रदाय निरपेक्षता ने उनको समग्र जैन जगत का पून्य मुनिवन वाया।

जोधपुर में पूज्य मुनिवर के लिए प्रत्येक श्रावक उनका अपना श्रावक था, प्रत्येक संप्रदाय उनका अपना संप्रदाय था। उनके लिए कोई भी पराया न था। महामुनि ने प्रत्येक जिनोपासक को आमंत्रित किया। परिणामस्वरूप पूर्व जोधपुर में धर्म का अपूर्व उत्साह देखने को मिला। पूज्य श्री के प्रवचनों में आधारीन उपस्थित होने लगी।

पूज्य महामुनि की साधना और ध्यान रुचि को सभी ने पसंद किया। जब भी किसी ने मुनिवर के दर्शन किए, मुनिवर को दो ही अवस्थाओं में पाया–या तो आत्मसाधना में संलग्न अथवा धर्मचर्चा में व्यस्त।

महामनीषी महामुनिवर ने कभी किसी की निन्दा नहीं की, कभी किसी पर आक्षेप नहीं किया। परन्तु सामाजिक कुरोतियों का अवश्य विरोध किया। उस समय तपस्वियों के अभिनन्दन के लिए काफी आडम्बर किया जाता था। बैच्ड-बाजे बजते थे, लेन-देन होते थे। सुनिवर ने इन आडम्बरों के निरसन का आह्वान किया। सुनिवर ने स्पष्ट उद्घोषणा की—तप जीवन के परिकार की साधना है। तप आत्मशुद्धि का आध्यात्मिक उपक्रम है। तप प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का साधन है। प्रदर्शन और प्रशंसा तम के रस को पी जाते हैं। इसलिए मैं आपको मित्रवत् प्रेरणा दूंगा कि तप भले ही छोटा हो, पर वह विश्रद्ध हो।

पून्य महामुनि की इस प्ररूपणा का चामत्कारिक प्रभाव हुआ। आडम्बर विदा हुआ और सम्यक् विधि से तपाराधनाएं हुईं। महामुनि के उपरोक्त विचारों से कुछ लोग शॉकत थे कि इस वर्षावास में संवत्सरी पर्व पर तपस्या कम होगी। परनु सांवत्सर पर्व पर जिस उत्साह से तपाराधनाएं हुईं वह जोधपुर के इतिहास का रिकॉर्ड बन गईं। फून्य श्री के वर्षावास में जितनी तपस्या हुईं उतनी तपस्या पहले कभी नहीं हुईं थी और बाद में भी वैसी तपस्याएं नहीं सनी गईं।

#### वर्षीतप प्रारंश

श्रावक रत्न श्री अमरचंद जी विनायका फूज मुनिवर के दर्शनों के लिए जोधपुर पधारे। आप श्री विनायका जी का हदय से आदर करते थे। विनायका जी ने एक बार पुन: आप श्री को वर्षीतप के लिए संग्रेरित किया। उन्होंने कहा—महाराज! तप की निरंतर साधना से आपकी ध्यान साधना में सम्मान चमत्कार उत्पन्न होगा। इससे तीर्थंकर महावीर की तप और ध्यान रूपी साधना वर्तमान में साकार हो उटेगी और समाज का महान कल्याण होगा।

विनायका जी की प्रेरणा को आपश्री ने आत्मस्थ किया। आपश्री ने अनुभव किया कि निश्चय ही तप के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना तप भी अधूरा है। साधना के इन दोनों अंगों को आराध्य देव महावीर ने साथ-साथ जीया था। मुझे भी अपने आराध्य का अनुगमन करना चाहिए।

अन्तरात्मा में संकल्प जगा। सुदृढ़ निश्चय किया कि प्रवास हो या उग्रविवार, स्वास्थ्य साथ दे अथवा न दे, मैं एकांतर तप अवश्य करूंगा। विजयदशमी के पवित्र दिन से कम्म शत्रुओं के दलन के लिए महामुनि ने एकांतर तप प्रारंभ किया। तब से आज तक महामुनि निरंतर एकांतर तप की आराधना कर रहे हैं। कहना चाहिए कि विगत बीस वर्षों में दस वर्ष की अवधि महामुनीश्वर ने तप की आराधना में व्यतीत की है।

कई कठिन प्रसंग भी आए जब डॉक्टरों ने राय दी कि आपको दवा के लिए उपवास को विराम देना चाहिए। परन्तु स्वास्थ्य पर तप को ही आपने प्रमुखता दी और अपनी साधना को बाधित नहीं बनने दिया।

शनै:-सनै: तप आपका स्वभाव बन गया। आज आप उपवास में हैं या पारणे में हैं इसका भेद पूछकर ही जात किया जाता है। सच तो यह है कि उपवास के दिन आपश्री की स्फूर्ति और कार्यक्षमता अधिक होती है। आज पेंसट वर्ष की अवस्था में भी आपश्री में नवयुवकों जैसा उत्साह और बालकों जैसी सरतता है। तेजस्वी आनम पर प्रतिपल मुस्कान तैरती रहती है। क्या ध्यान और तप की आराधना के बिना यह संघव है? विशाल संघ का दायित्व पूरी ऊर्जा से वहन करते हुए भी प्रतिक्षण सहज स्फूर्ति और उत्साह से संपन्न रहना आपको साधना की गहनता का ही प्रतीक है।

साधना साकार बनती है। उसे छिपाया नहीं जा सकता है। साधना का सहज स्फूर्त स्वरूप यदि देखना है तो पूज्यश्री को देखना चाहिए। आज के युग में आध्यात्मिक साधना का ऐसा साधक अन्य दिखाई नहीं देता। साधना के नाम पर बासे और कुम्हलाए चेहरे तो बहुत देखे जा सकते हैं पर साधना से स्फूर्त, विकसित और कुसुमित ऐसा आनन अन्यत्र दुर्लम है।

# श्रमण संघ के सचिव

परम श्रद्धेय डॉ. श्री शिव मुनि जी म. के साधना, स्वाध्याय और समन्वयात्मक सद्गुणों की सुनि की साध समग्र संघ में व्याप्त हो चुकी थी। आचार्य सम्प्राट श्री आनन्द ऋषि जी म. पी आपकी साधना और मिलनसारिता आदि सद्गुणों को सुन रहे थे। आचार्य देव फूच श्री आनन्द ऋषि जी एकता और उन्ति के लिए फूचश्री ने सदैव सुयोग्य सहयोगियों का सम्मान किया और सहयोगियों का सम्मान किया और सहयोगियों का सम्मान किया और सहयोगियों कर रहे थे जो अखिल भारतीय स्तर पर संघ में सम्प्रक का कार्य करो इसके लिए आचार्यश्री के चिन्तन-पथ पर जिस मुनि का नाम स्थिर हुआ वे मुनि थे—पून्य श्री शिव मुनि जी महाराज। पून्य आचार्य देव ने अनुभव किया-श्री शिवमुनि जी एक समर्थ और सुयोग्य सहयोगी हैं। संघ के सभी मुनियाजों से उनके आत्मीय संबंध हैं। संघ की सुदृहता और पारस्मरिक सहयोग के आदान-प्रदान में उनसे कुशल अन्य उम्मीदवार नहीं है। इस प्रकार सचन चितन-मन करने के पश्चात् श्रद्धेय आचार्य देव ने आपको 'संघ संपर्क सचिव' पद पर नियुक्त किया।

आचार्य देव की इस उद्घोषणा का समग्र संघ में भारी स्वागत हुआ। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि एक सुयोग्य व्यक्तित्व को सुयोग्य पदभार प्राप्त हुआ है।

परम पूज्य मुनिवर की रुचि प्रारंभ से ही आत्मसाधना में रही है। परन्तु आचार्य देव द्वारा प्रदत्त दायित्व को भी आपने संघ सेवा के एक पुण्य प्रसंग के रूप में स्वीकार किया। आपकी अप्रमत्तता का ही यह लक्षण था कि पर प्राप्त कर आप हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ गए। अपितृ त्वरित गित से आपने समग्र संघ के महामिहम मुनिराजों, पूज्या महासाध्वयों और संघ के अग्रगण्य श्रावकों तथा कर्मंट कार्यकर्ताओं से संघ के विकास हेतु विचार-विमर्श प्रारंभ कर दिया। सभी प्रमुख मुनिराजों, साध्वयों, श्रावकों और कार्यकर्ताओं के इस हेतु विचार आमित्रत किए। सभी ने आपको पूर्ण सहयोग प्रदान किया और अपने-अपने विचार संप्रेषित किए। संघ में साखना, स्वाध्याय और

संगठन के सुचारू विकास हेतु संप्राप्त सैकड़ों सुझावों को व्यवस्थित रूप प्रदान कर आपश्री ने आचार्यश्री की सेवा में सम्प्रेषित किया।

आपश्री की त्वरित और सम्यक् कार्यप्रणाली को देखकर आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज आनन्दित बन गए। उन्होंने कहा –मुनिवर। आपने अल्प समय में अपने दायित्व के अनुरूप जो महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया है उससे आपकी योग्यता और प्रतिभा का परिचय मिला एवं मुझे गौरवान्भृति हुई।

#### तपस्वीराज श्री चंपालाल जी म. शे भेंट

भारतीय साहित्य की एक अमर सृक्ति है – 'उदारचारितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।' उदार हदय व्यक्तियों के लिए संपूर्ण वसुधा उनका अपना परिवार होता है। सृष्टि के समस्त जन उनके अपने परिजन होते हैं, समस्त प्राणी उनके प्रियजन होते हैं। उदार हदय मानव सब पर अपना प्रेम लुटाता है. सब को गले लगाता है। अपनत्व-परत्व जैसी शब्दावितयां उसके हदय-कोश में नहीं होती हैं।

परम श्रद्धेय डॉ. श्री शिव मुनि जी म. जन्म से ही परम उदार हृदय लेकर जन्में थे। अपने यात्रा-पथ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आपने प्रेम किया, प्रत्येक गुणवान का आदर किया। प्रत्येक से ऐसे मिले जैसे वह आपका सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। आपके इसी स्वभाव-सद्गुण ने आपको प्रत्येक का प्रिय और प्रत्येक का श्रद्धेय बनाया है।

आपके जोधपुर वर्षावास के समय परम पूज्य तपस्विराज ज्ञान-गच्छाधिपति श्री चम्पालाल जी म. का वर्षावास भी जोधपुर में ही था। एक बार पूज्य तपस्विराज अक्षवेदना से पीड़ित हो गए। ऐसे में हमारे श्रद्धाधार श्री शिव मुनि जी महाराज पूज्य तपस्विराज को साता-पृच्छा के लिए उनके पास पधारे। पूज्य तपस्विराज आपकी हरय विशालता को देखकर गद्गद हो गए। ह्रदय-द्वार खोलाकर उन्होंने आपका स्वागत किया।

श्रद्धेय तपस्विराज की संगीति में कुछ समय तक आप रहे। साधना सम्बन्धी चर्चाएं भी हुई। सब से बड़ी बात जो हुई वह थी आपकी विनम्रता, उदारता और असाम्प्रदायिक चेतना की सर्वत्र प्रशस्तियां कही गई।

# महामहिम मुनिशजों से मिसन

जोधपुर का ऐतिहासिक वर्षावास सोत्साह सम्पन्न हुआ। पूज्य प्रवर्तक

श्री रूपबंद जी महाराज के आमंत्रण पर पूज्य मरुघर केसरी जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर आपश्री जोधपुर से जैतारण पघारे। उस अवसर पर परम पूज्य श्री मूलमुनि जी म., परम पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी म., पूज्य श्री सोधाय्य मुनि जी म. 'कुमुद', पूज्य श्री मगन मुनि जी म., पूज्य श्री मदन मुनि जी म. प्रमुत अक मुनिराज जैतारण पघारे थे। इस प्रकार एक हो महा पर कई महामहिम मुनिराजों के दर्शन कर आपका इत्कमल खिल उठा। महा समारोह के साथ पूज्य मरुघर केसरी जी महाराज की पुण्यतिथि आयोजित की गई।

पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी म. 'कुमुर' महाराष्ट्र प्रान्त का विचरण कर राजस्थान लौटे थे। पूज्य श्री आपके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने आपको महाराष्ट्र में विचरण की प्रेरणा दी।

श्रद्धेय मुनिवर की ख्याति दिग् दिगन्तों में व्याप्त हो चुकी थी। पूना श्री-संघ आपके वर्षांवास की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ और वर्षांवास की प्रार्थना प्रस्तुत की।

जैतारण से आपश्री परम पूज्य श्री मूल मुनि जी महाराज के साथ विहार करके पाली पधारे।

# आचार्य श्री तुलसी से मिलन

पाली प्रवास में परम श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी म. के साधनास्नात क्रांतिकारी प्रवचनों सं जैन धर्म की महती प्रभावना हुई। आपके प्रवचनों में भारी संख्या में जन समूह उमड़ने लगा। ध्यान और तपस्विता से पुष्पित-पल्लवित आपके व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित हुए।

उसी अविध में तेरापंथ धर्मसंघ के अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी एवं युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पाली में ही विराजित थे। आपकी साधना और सुयश की सुगंध आचार्य श्री तक पूर्व में ही पहुंच चुकी थी। आपश्री भी आचार्य श्री के अनुशासन और विकास के प्रशंसक रहे हैं। ऐसे में पारस्परिक भेंट को समय के सुयोग की ही प्रतीक्षा थी। सुयोग बना और साधना के शिखर को समय के सुयोग की एरस्पर भेंट हुई। यह मिलन अत्यन्त मधुर पत्नों में हुआ। आचार्य श्री एवं युवाचार्य श्री से ध्यान, योग, कायोत्सगींद आध्यात्मिक विषयों पर आपको चर्चा हुई। केशी-गौतम का सा यह मिलन पाली के इतिहास का एक स्मरणीय क्षण बन गया।

आचार्य श्री तुलसी ने आपकी शालीनता, जिज्ञासिता की मुक्त मन से प्रशंसा की। वहीं आप भी आचार्य श्री के आत्मीयता पूर्ण व्यवहार पर मंत्रमुग्ध बन गए। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी की विनम्रता से आपश्री विशेष प्रभावित हुए।

पाली के प्रभावशाली प्रवास के पश्चात् आपश्री मध्यवर्ती गांवों और नगरों में धर्म जागरण करते हुए रणकपुर पधारे। प्रकृति की गोद में निर्मित स्थापत्य कला के अद्भुत प्रतीक जैन मींदेरों का आपश्री ने अवलोकन किया। कुछ समय वहां रहकर आपश्री ने मौन और ध्यान की साधना की।

रणकपुर के जैन मंदिरों की कलात्मकता से आप विशेष प्रभावित हुए। अक्सर आपश्री कहा करते हैं—रणकपुर के जैन मंदिर कला और संस्कृति के सेतिक हैं, कला के क्षेत्र में अद्भुत हैं। ताजमहल उनके सामने फीका है।

रणकपुर से आपश्री सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ मुख्यला महावीर पधारे। आपने जाना कि उस क्षेत्र के लोग महावीर को अपना आराध्य देवता मानते हैं। वहां जैन अजैन का भेद नहीं है। आदिवासी लोग भी महावीर को अपना आदि देव मानकर पंजा करते हैं।

ऐसा क्यों है यह एक शोध का विषय है। इस तथ्य पर पूज्य श्री का चिनन कहता है—संभव है यह स्थल कभी जैन संस्कृति का केन्द्र रहा हो, किसी प्राकृतिक आधात ने यहां की तस्वीर बदल दी हो। तस्वीर बदल जाने पर आस्थाएं तो जीवित रहती ही हैं। वही आस्थाएं आज वहां सहज देखी जा सकती हैं।

#### व्याख्यान वाचस्पति श्री विजय मुनि जी म. शे मिलन

मुछाला महावीर से आपश्री देवगढ़ मदारिया पधारे। वहां पर व्याख्यान वाचस्पति श्री विजय मुनि जी म. से आपका मिलन हुआ। श्री विजय मुनि जी म. उत्तर भारत के एक प्रभावशाली मुनि हैं। राजस्थान में कई चातुर्मास करके उन्होंने पंजाब का नाम रोशन किया। आपश्री के उनसे काफी पुराने मैत्री संबंध थे। मित्र मुनिवरों का सीक्षेप्त प्रवास काफी स्मरणीय रहा।

# उत्तर भारतीय श्रमण संघ का डुकनिष्ठ समर्थन

श्रद्धेय महामनीषी मुनिवर आत्मसाधना में अप्रमत्त संलग्न रहकर धर्म प्रभावना करते हुए अपने यात्रापथ पर सतत गतिमान थे। उसी समय सकल ••• शिवाचार्य : जीवन-रर्शन ••• संघ में युवाचार्य पर हेतू सघन चिंतन चल रहा था। सर्वत्र यही चर्चा प्रमुख थी कि श्रमणसंघ का भावी अनुशास्ता कौन हो। विन कुछेक नामों पर सर्वाधिक चर्चा होती थी उनमें श्रद्धेय श्री शिल मुनि जो महाराज का नाम सर्वोधित १०। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य भी था कि मात्र तरह वर्ष को दीक्षा पर्न म आपश्री सकल संघ के चिंतन के केन्द्र बन गए थे। निःसंदेह इसमें पृत्री साधना निष्टा और दिव्य व्यक्तित्व हो प्रमुख कारण थे।

उसी अर्वाध में अम्बाला (हरियाणा) में उत्तर भारत के सैकड़ों साधु-साध्वयां और लाखों श्रावक-श्राविकाएं उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डारी श्री पद्मचंद जी म. को प्रवर्तक पद की पवित्र चादर समर्पित करने हेतु एकत्रित हुए थे। उस समय पंजाब केसरी गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डारी श्री पद्मचंद जी म. के निर्देशन में सकल उत्तर भारतीय साधु-साध्वी मंडल ने युवाचार्य पद हेतु श्रद्धेय महामनीयी मुनीश्वर डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज के नाम की अनुमोदना की और इस आशय का सर्वसम्मत सर्वहस्ताक्षर संयुक्त एक पत्र आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी महाराज की सेवा में प्रेषित किया।

#### हल्ढीघाटी की माटी पे

परम फून्य श्रद्धेय डॉ. श्री शिव मुनि जी म. देवगढ़ मदारिया से आमेट, कांकरोली होते हुए राजनगर पघारे। वहां पर तेरापंथ संघ द्वारा निर्मित प्रेक्षा ध्यान केन्द्र का आपश्री ने अवलोकन किया। वहां से आपश्री नाथद्वारा पर्धारे। नाथदारा से हल्दीचाटी पघारे।

'हल्दीचाटी' यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर अथवा पढ़कर भारत माता के चीर सपूत मेवाडु-अभिपति महाराणा प्रताप के शौर्य की गाआएं श्रीता/पाठक के मस्तिष्क में गूंज उठती हैं। यह उस स्थान का नाम है जा 18 जून सन् 1576 के दिन महाराणा प्रताप ने विशाल और शक्तिरशाली मुगल सेना से लोहा लिया था। एक ही दिन चले इस युद्ध में भारतमाता के वीर सपूत इक्कोस हजार राजपूतों ने स्वतंत्रता की चेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विगत सवा चार सौ वर्षों से यह स्थान भारत की अस्मिता का प्रतीक रहा है।

श्रद्धेय मुनिवर शौर्य की प्रतीक स्थली हल्दीघाटी में पधारे। उस मिट्टी के कण-कण से उठ रही शौर्य की सुगंध को महामुनि ने अनुभव किया। खमणोर निवासी श्रावक श्री कालूलाल जी लोढ़ा का हल्दीघाटी दिखाने में विशेष सहयोग रहा।

हल्दीघाटी से ईश्वाल होते हुए आपश्री श्रुति सिन्धेटिक पधारे। वहां पर आपश्री के संसार पक्षीय बुआजी के सुपुत्र श्री बी.डी. जैन एवं उनके मित्र श्री एन.के. छाजेंड़ ने सेवा का विशेष लाभ लिया। वहां से आपश्री झीलों की नगरी उदयगर पधारे।

#### झीलों की नगरी में

उदयपुर निवासियों ने श्रद्धेय मुनिवर का पूरे भक्ति भाव से स्वागत किया। इस प्रवास में पूज्य श्री मूल मुनि जी म. आपश्री के साथ थे। उदयपुर में सप्त दिवसीय प्रवास रहा। इस छोटी-सी अविध में ही आपके ओजस्वी प्रवचनों से उदयपुर निवासी विशेष प्रभावित हुए।

उसी अविध में उदयपुर में तेरापंथ धर्मसंघ का मर्यादा महोत्सव चल रहा था। तेरापंथ संघ के आचार्य श्री तुलसी की ओर से आपश्री को विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के आमंत्रण पर आपश्री कुछ मुनियों और प्रमुख श्रावकों के साथ उनके पास गए। आचार्य श्री ने आपका हार्दिक स्वागत किया। महामुनिवरों का यह मिलन पर्व अत्यंत मधुर रहा। पारस्परिक प्रेम में अभिवृद्धि हुई। सम्प्रदायवादियों के चित्त से साम्प्रदायिक जकड़न में शिथिलता आई।

उदयपुर प्रवास में फूचश्री की संसार पक्षीय बुआजी श्रीमती विद्यावती जैन एवं उनके परिवार ने पूर्ण रूप से सेवा का लाभ लिया। फूच बुआजी का आपश्री पर बचपन से ही अपूर्व स्नेह रहा है। आपश्री के वैराग्यकाल से लेकर दीक्षा लेने तक उनका विशेष सहयोग आपश्री को प्राप्त हुआ।

उदयपुर से विहार कर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज खेरोदा ग्राम में पघार। यहां पर पूना श्रीसंघ के प्रमुख श्री कचरदास जी पोरवाल, श्री कनकमल जी मुणोत आदि प्रमुख श्रावक पूज्यश्री की सेवा में उपस्थित हुए एवं वर्षावास की ग्रार्थना की।

पूना श्रीसंघ की वर्षावास की प्रार्थना निरंतर चल रही थी। पर आपश्री ने अभी तक संघ को आश्वासन नहीं दिया था। पूना श्रीसंघ ने विशेष आग्रह किया तो आपश्री ने फरमाया—आचार्यदेव के दर्शनों के भाव लेकर मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं। आचार्य श्री के आदेशानुसार ही मेरा वर्षावास हो ऐसे मेरे भाव हैं।

 आपश्री के युक्तियुक्त उत्तर से पूना श्रीसंघ संतुष्ट हो गया।

खेरोदा से आपश्री बड़ी सादड़ी को संस्पर्शित करते हुए रतलाम पघारे। वहां पर परम पूज्य प्रवर्तक श्री उमेश मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री जीवन मुनि जी महाराज आदि ठाणा से सम्मिलन हुआ। यह सांभोगिक सहवास अत्यंत मधुर रहा।

## अहिल्या नगरी में उपाध्यायपद पर्व पर

रतलाम से श्रद्धेय मुनिवर ने इन्दौर की दिशा में विहार किया। मध्यवर्ती गांवों और नगरों में अर्हत् धर्म का उद्घोष करते हुए, जन-जन में जागरण की प्रेरणा जगाते हुए महामनीषी मुनिवर इन्दौर पघारे।

इन्दौर नगर का नाम जुबान पर आते ही जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति में एक श्रावक का नाम अनायास ही उपर आता है। वे श्रावक हैं-श्री नेमनाथ जी जैन। श्री नेमनाथ जी केबल इन्दौर नगर के ही नहीं, ब्रिल्क अखिल भारतीय जैन जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने पहली सीढ़ी से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। अपनी सत्यनिष्ठा, अथक श्रम और अदम्य उत्साह के बल पर वे राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपित बने। सफल उद्यमी के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया।

श्री नेमनाथ जी का परिचय इतने से ही पूर्ण नहीं होता है। उनका वास्तविक परिचय यह है कि वे बचपन से ही अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। जैन धर्म के प्रति उनकी सुदृढ़ आस्था उन्हें दृढ़धर्मी श्रावक सिद्ध करती है। उन्होंने अम्मा पिउरो के आदर्श श्रावक स्वरूप में सदैव एकनिष्ठ अचार मिक्तपाब से प्रत्येक श्रमण और श्रमणी को सेवा का लाभ लिया। सामधिक संबर, जप, जप, स्वाध्याय आदि की आराधना उनके दैनदिन से कभी भी बिलप्त नहीं हुए। वस्तत: ऐसे श्रावक ही संघ के गौरव हाते हैं।

अस्तु। श्रद्धेय मुनि श्री इन्दौर पधारे। इन्दौर में परमादरणीय पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज का उपाध्याय पर चादर समर्पण महोत्सव सम्पन्न हुआ। उस अवसर पर कई विद्वान मुनि वहां उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख मुनि थे-पूज्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी म. पूज्य श्री मूल मुनि जी म. आदि। परमपूज्य गुरुदेव डॉ श्री शिव मुनि जी म. का सुमधुर सम्मिलन उन्तर मुनिराजों से हुआ। आदरणीय महास्तती श्री उमराव कुंवर जी म. 'अर्चना' भी इन्दौर में विद्याजित थीं। श्रद्धेय मुनिवर की महास्तती जी से साधना और ध्यान सम्बन्धी चर्चाएं हुईं। श्रावकरत्न श्री नेमनाथ जी के नेतृत्व में इन्दौर श्रीसंघ ने परमपूज्य डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में पावी वर्षावास की प्रार्थना प्रस्तुत की। इस पर आपश्री ने फरमाया—में आचार्य भगवन् के दर्शनों के तक्ष्य के साथ महाराष्ट्र जा रहा हूं, इसलिए वर्षावास की स्वीकृति प्रदान करना संभव नहीं हैं। श्री नेमनाथ जी जैन एवं इन्दौर श्रीसंघ ने आपश्री के हार्दिक भावों का सम्मान किया।

इन्दौर से विहार कर आपश्री धुलिया पघारे। धुलिया परम पूज्य आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी म. की तपोभूमि है। यहां के श्रावकों में गजब का धर्म समर्पण और श्रद्धा भाव है। धुलिया से आपश्री मालेगांव, मनमाइ आदि क्षेत्रों में धर्मोद्योत करते हुए अनकाई पघारे। अनकाई में विराजित पूज्य श्री हंसमुख मुनि जी महाराज ने आपश्री का स्वागत किया। पूज्यश्री के आत्मीय व्यवहार से आपश्री अभिभृत बन गए।

अनकाई से विहार कर श्रद्धेय मुनीश्वर बसंत पिंपलगांव पधारे। जैन संस्कारों में रचे-बसे इस गांव में कुछ समय देकर आपश्री नासिक पधारे। नासिक में जैन समाज का प्रभुत्व है। यहां के उत्साही श्रावकों में जैन धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। संवामूर्ति श्री शांतिलाल जी दुगाड़, श्री मोहनलाल जो सांखला, श्री मंगलचंद जी सांखला, श्री मोहनलाल जी चोपड़ा आदि श्रावकों ने परम पूज्य डॉ. श्री शिव मुनि जी म. को अविस्मरणीय सेवा को। यहीं पर आदरणीया महासती श्री आदर्शज्योति जी महाराज से आपश्री का परिचय हुआ। नासिक का संक्षिप्त प्रवास स्मरणीय एवं प्रभावशाली रहा।

पूना नगर के साधना सदन का श्रावक संघ लम्बे समय से परम फूच डॉ. श्री शिव मुनि जी म. के वर्षावास की प्रार्थना के साथ उपस्थित होता रहा। प्रत्येक बार आपश्री ने साधना स्त्री श्रीसंघ से यही फरमाया कि मैं मेरे आराध्य देव आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आ रहा हूं। आचार्य श्री स्वयं निर्णय देंगे कि मुझे कहां वर्षावास करना है।

उसी अवधि में सूचना आई कि एरम श्रद्धेय आचार्य भगवन् श्री आनंद ऋषि जी म. एवं आदरणीया महासती श्री प्रीतिसुधा जी म. ने आदिनाथ सोसायटी पूना में वर्षावास स्वीकार किया है। इस सुसमाचार से श्रद्धेय मुनीश्यर डॉ. श्री शिव मुनि जी म. को हार्दिक हर्ष हुआ। आपश्री का चिन्तन यही रहा कि—ऐसे में पूना श्रीसंघ की भावना भी पूर्ण होगी और आचार्य देव का सत्सानिष्य भी प्राप्त होगा। उस समय कुछ कौतुहलप्रिय लोगों ने ऐसी वार्ताओं को भी जन्म दिया कि एक ही नगर में आचार्य श्री और मुनि श्री दो भिन्न स्थानों पर वर्षावास करने जा रहे हैं। इनेह, श्रद्धा और समर्पण में दरार उत्पन्न करने के प्रयास हुए। उस समय फून्य प्रवस मुनि श्रेष्ठ ने श्रीसंघ को संदेश दिया—आचार्य श्री हमारी सर्वोच्च सत्ता हैं। उनका आदेश हमारा सिंवधान है। आचार्य श्री का आदेश मेरे लिए पगवान का आदेश है। जैसा मेरे आराध्य देव फरमाएंगे वही मेरे लिए सर्वर्ताभावेन मान्य होगा।

श्रद्धेय मुनीश्वर के इस संदेश से कौतूहलप्रिय सज्जनों के हौंसलें पस्त हो गए। आपके संदेश का सर्वत्र स्वागत हुआ। स्वयं आचार्य देव ने आपकी समझ और विनयवृत्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

\*\*\*



आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. ने घोषणा की-श्रमण सघ की गौरवमयी परम्परा के

अनुसार तथा सघ की सुचारू व्यवस्था के लिए

मैं साहित्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनि जी म. एव

साधना स्नात मुनिरत्न श्री शिव मुनि जी महाराज

को क्रमशः उपाचार्य और युवाचार्य पद पर

नियुक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये

मुनिराज श्रमण संघीय गौरव गरिमा की

की महान प्रभावना करेंगे।

अभिवृद्धि करते हुए जिनशासन और जिनधर्म

# संस्कारधानी में उत्तर आया शूरज

#### पूना प्रवास

महाराष्ट्र की संस्कारधानी पूना शिक्षा, संस्कृति, शक्ति-भक्ति, आनंद और अध्यात्म का शहर है। श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी म. ने वहां अपने चरण रखे। आपके सदाचरण से शहर का हर आमो-खास माजित हुआ। आखिर शिव सोना है तो यह शहर भी किसी कसौटी से कम नहीं। पुण्य नगरी पूना में आपका स्वागत हुआ, आपकी साधृता का स्वागत हुआ।

विशाल जनसमूह के साथ परमादरणीय शान्तात्मा श्री कुन्दन ऋषि जी महाराज, युवा मनीषी श्री आदर्श ऋषि जी म., परमविवश्वण श्री प्रवीण ऋषि जी म. आदि मुनिवृन्द एवं जिनधमं की कीर्ति की सफल संबाहिक महाराज श्री ग्रीतिसुधा जी महाराज आदि साध्वी वृन्द ने आपश्री का हार्दिक स्वागत किया। साधना सदन श्रीसंध के स्थानक में आपश्री का मंगल प्रवेश हुआ। प्रवचन हुए। अपूर्व उत्साह और उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ।

# आनंदाचार्य के शान्निध्य में

परम पूज्य श्रद्धेय डॉ. श्री शिवमुनि जी म. ने श्रद्धालोक के देवता आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. के दर्शनों के लिए साधना सदन भवन से आदिनाथ सोसायटी के लिए प्रस्थान किया।

पिपासा से प्रज्ज्वलित कण्ठ वाला व्यक्ति प्रलम्ब यात्रा कर कूप के निकट पहुंचकर जैसे जलपान के लिए विशेष व्यग्नता अनुभव करता है कुछ वैसी ही भावदशा में हमारे श्रद्धेय महामुनिवर भी थे। पंजाब से हजारों मील की प्रयात्रा कर आपश्री अपने आराष्ट्र्य देव के दर्शनार्थ पूना पधारे। आराष्ट्र्य देव के दर्शनों की उत्कृष्ट उमंग में आपश्री प्राण-प्राण में पुलक अनुभव कर रहे थे। भिक्त में भीगा आपका हृदय उल्लास और उमंग के सुमेर-मृंगों पर विहार कर रहा था।

कदम बढ़ते रहे, मंजिल निकट आती गई, ह्रदय पनघट का हर्ष जल छलकता रहा। आदिनाथ सोसायटी की श्राविकाएं श्रद्धा और स्वागत के प्रतीक मंगल कलश सिर पर धारण किए आपके स्वागत में उपस्थित हुई। उन श्राविकाओं के पीछे साधु-साध्यी मंडल था और साधु-साध्यी मंडल के पीछे 'जय आनंद जय शिव' के जयनादों से दशों दिशाओं को अनुगुजित करता श्रावक-श्राविकाओं का अगर समृह था।

प्रत्येक व्यक्ति में रोमांचित कर देने वाला उत्साह था। आस्था के सुमेर-शैल के पादमूल को श्रद्धा का क्षीरसागर प्रक्षालित करने को उमंगित-तरंगति था। उस क्षण के सच को मेरी स्वल्य-क्षम कलम कहां बांघ पाएगी! परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों को ही यथारूप उद्धृत कर रहा हूं-

"मैं जब उग्र विहार करके आचार्यश्री की सेवा में पहुंचा तो अपने आराध्य देव के दर्शन करते ही भाव-विभोर हो उठा। ज्यों ही मैंने अपना सिर आचार्य श्री के चरणों पर रखा तो उन्होंने वात्सल्य पूर्ण कर-स्पर्श से मेरे मस्तक का स्पर्श किया। में गद्गर हो उठा। उनके प्रम मंगल रूप स्पर्श मां मेरी सोरी थकान दूर हो गई। भावों के अतिरंक से जो हम कहना चाह रहे थे, वह आंखों से हर्ष के अश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो चला। जैसे एक नन्हा-सा शिखु वर्षों से दूर रही अपनी जननी से मिलकर प्रसन्तता का अनुभव करता है वैसा अनुभव मैंने भी किया।

आचार्यश्री ने मुझे पास ही चौंकी पर बैठाया। अपने शिष्य से आचार्य श्री ने थोड़ा सा गुड़ मंगवाया और मंगल के प्रतीक के रूप में अपने करकमलों द्वारा मुझे प्रदान किया। उसके बाद आचार्यश्री ने फराया—शिव सुनि जी! तुम आ गए। लंबे समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा कहते हुए पून्य आराध्य देव ने अपने करकमल का मृदुल स्पर्श मेरे सिर पर किया। उनकी वात्सल्यपूर्ण आंखें, उनका देदीप्यमान मुखकमल और उनके हदय से बरसती हुई करणा.......सब कुछ दिव्य था। उनकी कृपा-वर्षा में बैठा मैं अपने अंतःकरण में असीम आस्मिक आनंद का अनुभव कर रहा था। आज भी वह दुस्य मेरे हृदय चएल पर ऑकत है।"

परमादरणीय परमपूज्य डॉ. श्री शिव मुनि जी म. अपने आराध्य देव के श्रीचरणों में कई दिनों तक रहे। फूज्य आराध्य देव से साधना, स्वाध्याय और ध्यान के सम्बन्ध में समाधान प्राप्त किए। आपकी जम्मू-जिज्ञासाओं से आराध्य देव आर्नोदेत थे। आपकी विनय वृत्ति ने फूज्य श्री को सम्मोहित बना दिया था। साधना-स्वाध्याय से लेकर आहार-व्यवहार तक की प्रत्येक क्रिया को आपश्री आचार्य श्री को पूछ कर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर सम्पन्न करते थे। आपश्री के इसी सदगुण से आनंदातिरेक में भीगे हरच से आराध्य रंव आनंदाचार्य ने अपने प्रवचन में कहा-विनम्रता साधना का प्राणतत्व है और विनम्रता को रेखना अथवा सीखना हो तो श्री शिव मुनि को रेख लो। मुनिवर विनय धर्म के साक्षात् स्वरूप हैं।

#### पन्द्रहवां वर्षायोग

परम पूज्य महामनीषी मुनिवर की हार्दिक भावना थी कि मैं आचार्य देव के सान्निध्य में ही वर्षांवास करूं। आपश्री ने अपनी भावना आचार्यश्री के समक्ष प्रकट भी की। परन्तु आचार्य श्री विशाल दृष्टि सम्पन्न महामुनि थे। वे कोई भी निर्णय करने से पूर्व वस्तुस्थित पर सधन चिंतन करते थे। आपश्री के वर्षावास सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर सृक्ष चिंतन करने के पश्चात् आचार्यश्री ने प्रवचन पाट से उद्घोषणा की निष्वमुनि वो मेरे अपने मुनि हैं और साधना सदन का भवन मुझसे दूर नहीं है। साधना सदन श्रीसंध एक बड़ा श्रीसंध है। इसलिए में अपने अजीज मुनिवर श्री शिव कुमार जी का वर्षांवास साधना सदन पूना को प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे अजीज मुनिवर की ख्यांति के अनुरूप हो श्रीसंध समस्त व्यवस्थाएं संपादित करेगा।

आराध्य स्वरूप आचार्य देव की उक्त घोषणा से सर्वत्र प्रसन्तता की लहर दौड़ गई। साधना सदन श्रीसंघ की खुशी का पारावार नहीं रहा। एक सुदीर्घ प्रार्थना का फल उसे प्राप्त हुआ था।

मंगलमय वर्षावास हेतु प्रवेश के दिन मूसलाधार बरसात हुई। वर्षा स्वयं मंगल की प्रतीक है। सम्चे संघ के साथ प्रकृति ने भी अपना हर्ष प्रगट कर श्रद्धाधार महामनीषी मृनिवर का स्वागत किया।

वर्षांवास के प्रथम दिन से ही श्रद्धास्पद श्रद्धेय मुनिवर ने अपने ओजस्वी प्रवचनों का क्रम प्रारंभ किया। साधना की सुगंध से सुवासित आपके प्रवचन-पुष्पों के लिए ध्रमर रूप श्रोता समृह साधना-सदन के प्रांगणोद्यान में उमइ-उमइकर आने लगे। आपके प्रवचनों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उनका सीधा सम्बन्ध जीवन से जुड़ा होता है। आपके प्रवचनों में आदर्श के साथ जीवन का सच अनुस्यूत होता है। आप जो भी बोलते हैं असमें आपका अनुभव जीवंत रहता है। आपका प्रत्येक वचन कितावीं हैं

लिखा नहीं, हृदय से उपजा संगीत होता है। ऐसा हृदयगान जो बरबस ही श्रोता को बांध लेता है।

पूना के लोगों ने इस बात को पुन:-पुन: दोहराया कि पूना के हतिहास में धर्म प्रभावना की ऐसी लहर पहले कभी नहीं देखी गई। प्रवचनों में ऐसी उपस्थित पहले कभी नहीं हुई। विशाल उपस्थिति का यह क्रम केवल वर्षावास में ही नहीं रहा, बल्कि वर्षावास के पश्चात् भी चलता रहा। आपके तंजस्वी व्यक्तित्व और वर्षस्वी वक्तुत्व के लोग दीवाने बन गए थे। वर्षावास की अवधि में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यथासमय सम्पन्न होते रहे। आराष्ट्र सरक्षा आचार्य देव के सान्चिय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी आपश्री उपस्थित होते रहे। कार्यक्रमों के बिना धी, जब भी अवसर लगा आपश्री पूज्यश्री के दर्शनों के लिए-अपने आराध्य देव की चरणार लेने के लिए आदिनाथ सोसायटी में उपस्थित होते रहे। पूज्य आचार्य देव की बरणार लेने के लिए आदिनाथ सोसायटी में उपस्थित होते रहे। पूज्य आचार्य देव की श्री चरणों में आपश्री को वही संबल और कृपा-आशीष प्राप्त होता रहा जो आत्मारूक के अवुद्ध और ज्ञान गुरु के साक्षात् सान्निच्य में प्राप्त होता रहा जो। अध्यात्म के अतल तत पर पिखला-खिला आशीष और समर्पण का यह कम सत्तव चलता ही रहा।

#### आगमन आनंद का

परम पूज्य महामनीषी गुरुदेव डॉ. श्री शिव मुनि जी म. के सान्निध्य में श्रमण संघ के प्रथम पट्टथर आचार्य सम्राट् श्री आलागाया जी महाराज की जन्म जर्बीत समारोह आयोजित करने का साधना सदन श्रीसंघ ने निश्चय किया। उक्त अवसर पर आराध्य स्वरूप आचार्य श्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पूज्य मुनिवर आदिनाथ सोसायटी पधारे। परम पूज्य आचार्य श्री ने गद्गद मन से मुनिवर को आशीर्वाद और समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया। कृतकृत्य मन से मुनिवर ने अनुनय निबेदन किया–भगवन्। उक्त पावन प्रसंग पर मैं आपश्री के शिष्यों और साध्वी मंडल को आमीर्वित कता हूं। उक्त प्रसंग पर पधार कर वे समारोह की गरिया में अभिवदिक करें।

आराध्य स्वरूप आचार्य देव ने फरमाया-शिव मुनि! श्रमण संघ के सरताज महापुरुष की जन्म जयंती के प्रसंग पर मैं स्वयं साधना सदन आऊंगा.

आचार्य देव के चचन सुनकर फूज्य मुनिवर भावातिरेक से स्तॉभत बन

गए। आपश्री ने अनुतय-निवेदन किया-भगवन्। आप तो प्रतिक्षण मेरे हृदय में बसे हैं। आपका असीम आशीष क्षण-प्रतिक्षण मुझ पर बरस रहा है। तिकिन भगवन्। आपश्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आपश्री अन्य मुनिराजों को भेज दीजिए!

आचार्य देव ने कहा—शिव मुनि! श्रद्धा के समक्ष स्वास्थ्य का प्रश्न गौण है। मैं अपने आचार्य भगवन् के जन्मदिवस समारोह पर अवश्य उपस्थित होकंगा

आचार्य देव के स्नेहादेश पर मनीषी मुनिवर अवनत बन गए। परम पूज्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. के जन्मदिवस समारोह पर आचार्य देव अपने शिष्य समुदाय और साध्वी मंडल के साथ उपस्थित हुए। आचार्य देव के सानिध्य में पूज्य आचार्य श्री का-जमदिवस समारोह अपूर्व उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। कई सहस्र श्रावक-श्राविकाओं ने उपस्थित होकर श्रमण संघ के प्रथम सरताज का अभिनंदन किया। उबत अवसर पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

#### मदर टेरेशा से भेंट

मानव का सर्वप्रथम धर्म मानव-सेवा है। मानव-सेवा से मानव की मानवता धन्य बनती है। सेवा से मानव महान बनता है, सभी का फून्य और प्रिय बनता है।

पानव-सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाली वात्सल्य मूर्ति मातृ इत्या मदर टेरेसा के नाम से सभी भारतवासी सुपरिचित हैं। उन्होंने हजारों लोगों के दु:ख-दर्द को सुना, समझा और उर्द पूर करने का प्रयान किया। उनके सेवा-सहयोग से हजारों लोगों ने सुखी जीवन प्राप्त किया। मानव-सेवा के क्षेत्र में उस सन्नारी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

एक बार मदर टेरेसा किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूना आई। जैन बस्थुओं ने मदर टेरेसा और श्रद्धेय महामुनिवर की भेंट की व्यवस्था सम्मन की। श्रद्धेय मुनिवर शुरू से ही मदर टेरसा की सेवा के प्रशंसक रहे हैं।

निर्धारित समय पर मंदर टेरेसा साधना सदन धवन में पधारीं। खादी की सीधी-सादी साढ़ी में वह एक साधारण-सी वृद्ध महिला दिखाई दे रही थीं। उनके हाथ में माला थी। उन्होंने सिर पर वस्त्र बांधा हुआ था। उस समय पूर्य की प्रवचन कर रहे थे। पूर्य पुनिवद ने मदर टेरेसा के बैटने की समुचित व्यवस्था कराई और उनकी मानवीय सेवा की भाव-पूर्ण शब्दों में प्रशस्ति की।

मदर टेरेसा ने मुनिश्री से पूछा-इतने सारे लोग यहां क्यों इकट्ठा हुए <del>हैं</del>?

श्रद्धेय मुनिश्री ने कहा—ये लोग सत्संग श्रवण के लिए यहां आए हैं। लोगों का धर्म-उत्साह और श्रद्धेय मुनिवर का प्रवचन देख-सुन कर मदर टेरेसा को हार्दिक प्रसन्ता हुईं। उन्होंने मुनिश्री से कहा—मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आप मेरे लिए प्रार्थना करें।

इस संक्षिप्त-सी भेंट में दोनों महापुरुष एक-दूसरे से विशेष प्रभावित हुए। वर्षावास की अवधि में प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के कई धार्मिक और राजनैतिक नेता मुनिश्री की सेवा में उपस्थित होकर मार्गदर्शन लेते रहे।

वर्षांबास की परिसमाप्ति पर भी लोगों का उत्साह यथावत् बना रहा। पून्य मुनिवर के प्रवचनों में भारी जनसमूह उमड्ता रहा। श्रीसंघ एवं डॉ. मधुबाला जैन की प्रार्थना पर तित्तक स्मारक मेरिर में पून्य श्री के सार्वजनिक प्रवचन हुए। 'बढ़ती हुई हिंसा और उम्मेदा में धर्मगुरुओं का दायित्व' इस तिषय पर पून्यश्री ने अपनी ओजस्वी शैली में धर्मगुरुओं के उत्तरदायित्व को प्रभावशाली खंग से उजागर किया।

वर्षावास की परिसमाप्ति के पश्चात् परम पून्य मुनिवर विहार करके आराध्य देव आचार्य भगवंत के श्रीचरणों में पथारे। आपश्री प्रलम्ब समय तक आचार्यश्री को सेवा में रहे। आचार्य श्री के सानिच्य में रहते हुए आप अपना अधिकांश समय उनकी सेवा में ही बिताते थे। साधना सम्बन्धी अपना जिज्ञासाओं का समाधान आचार्यश्री से प्राप्त करते थे। आगम के अगम्य रहस्यों को समझते थे। आचार्य श्री आपका हाथ पकड़कर प्रवचन स्थल पर पधारते। समय-समय पर अमृत्य शिक्षाकण आपको प्रदान करते रहते। एक बार जब आपके हाथ का सहारा थामे पूज्य आचार्य देव प्रवचन पाट की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा की एक कोटेशन कही—When duty call. we must obey. अर्थात् जब कर्तन्य पुकारे तब हम अवस्य जागरूक रही ऐसी अनेक शिक्षाएं फ्या आचार्यश्री देते रहते थे।

आचार्यश्री की सेवा, आत्मसाधना, धर्मप्रभावना आदि कार्यों के साथ-साथ आपश्री संघ संपर्क सचिव के बृहद् दायित्व का संवहन भी कर रहे थे। संघ के मुनियों, साध्वयों और श्रावकों से निरन्तर आपश्री संपर्क रख रहे थे। संघ से प्राप्त समुचित सुझावों को आप आचार्य श्री की सेवा में प्रस्तुत करते और आचार्यश्री समुचित समाधान प्रदान करते।

# शंखनाद : साधु सम्मेखन का

जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट् फूच श्री आनन्द ऋषि जी म. संघीय सुदृढ्ता और भावी नेतृत्व व्यवस्था हेतु तियात कुछ वर्षों से श्रमण सम्मेलन के विषय में सघन चिन्तन-मनन कर रहे थे। आचार्य श्री चाहत के कि संघ के सभी मुनि परस्पर मिल-बैठकर संघ के विकास हेतु चिन्तन करें। साथ ही सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर भावी संघशास्ता—युवाचार्य की नियुक्ति का प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था। सर्वाधिकार सम्मन्न होते हुए भी आचार्य श्री समस्स मुनियों की राय जानना चाहते थे। इन्हीं मौलिक तथ्यों को इच्छि पथ में रखते हुए, आचार्य देव ने पूना नगर के प्रांगण में बृहद् साधु-सम्मलेन का आहवान किया।

आचार्यश्री का आह्वान अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस के सहयोग से संघ के प्रत्येक साधु-साध्वी तक पहुंचाया गया। आचार्यश्री का आह्वान प्राप्त कर सकल साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका संघ में अपूर्व उत्साह फैल गया। भारतवर्ष के सुदूर अंचलों में विचरणशील मृनिराजों और साध्वी-मंडलों ने पूना को लक्ष्य बनाकर विहार यात्राएं प्रारंभ कर दीं।

# पूना में बृहद् साधु-सम्मेखन

सन् 1987, एक से तेरह मई तक का समय मुनि सम्मेलन के लिए सुनिश्चित किया गया। भारत के सुदूर अंबलों से लगभग 400 साधु-साध्वियां और लाखों आवक-आविकाएं पूना पधारे। पूना के श्रद्धानिन्छ आवकों ने पधारेने वाले सभी मुनिमण्डलों का ऐतिहासिक स्वागत-अभिनन्दन किया। उन्त अविध में पूरा नगर जैन धर्म के रंग में रंग गया था।

एक मई से सम्मेलन प्रारंभ हुआ। आराध्य आचार्य देव के सान्निध्य में सभी साधु-साध्वियों को बैठकें हुई। शांतिरक्षक का दायित्व श्री सुमन मुनि से म. ने वहन किया। संघीय समाचारी का पर्यवेक्षण क्या गया। सर्वसम्मित से समाचारी का संशोधन-परिवर्द्धन किया गया। प्रत्येक आचार-प्रणाली पर सुक्ष्मता से विचार कर एक राय से स्वीकृति ली गई।

भावी संघशास्ता के लिए आचार्य श्री ने उपस्थित समस्त प्रतिनिधि

मुनिराजों से सघन विचार-विमर्श किया। अंतत: दो नामों पर सर्वसम्मत निर्णय हुआ। तदनुसार श्रमण संस्कृति के सारस्वत पुरुष परम पूज्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म. को उपाचार्य एवं तप और ध्यान के शिखर साधक पूज्य श्री शिव मुनि जी म. को युवाचार्य पद पर नियुक्त किया गया।

13 मई 1987 के दिन लाखों श्रावकों और सैकड़ों साधु-साध्वयों की उपस्थिति में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. ने घोषणा की—श्रमण संघ की गौरवमयी परम्परा के अनुसार तथा संघ को सुचारू व्यवस्था के लिए में साहित्य मनीषी श्री देनेद्र मुनि जी म. एवं साधना स्नात मुनिरत्न श्री शिव मुनि जी महाराज को क्रमश: उपाचार्य और युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मुनिराज श्रमण संघीय गौरत गरिमा की अधिवृद्धि करते हुए जिनशासन और जिनधर्म की महान प्रधावना करों।

आचार्य श्री की इस उद्घोषणा से सकल संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। लाखों श्रावकों ने जय आत्म, जय आनंद, जय देवेन्द्र, जय शिव के उद्घोषों से नभ-मण्डल को गंजा दिया।

उसी अवसर पर परम पूज्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म. को उपाचार्य पद की प्रतीक तथा श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी म. को युवाचार्य पद की प्रतीक कैसर जिंवत चाररें समर्पित की गईं। इसी पुनीत प्रसंग पर परम पूज्य श्री सौभाय मुनि जी म. 'कुमुद' को श्रमणसंघीय महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया।

ऐतिहासिक सफलता के साथ यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन से संघ सुदृढ़ बना और पारस्परिक स्नेह और सद्भाव में अभिवृद्धि हुई।

मात्र पन्द्रह वर्ष की दीक्षा पर्याय में विशाल संघ के सर्वोच्च पर पर मुनि श्रेण्ट की नियुक्ति सांयोगिक नहीं थी। उसके पीछे आपकी गहन साधना और उत्कृष्ट चारित्राराधना का संबल था। मुनि जीवन में प्रवेश के क्षण से ही आपश्चो ने-'समयं गोयम! मा पमायए!' की महावीर-शिक्षा को अपने जीवन की शिक्षा बनाया था। एक क्षण का भी प्रमाद किए बिना आपश्ची साधना और स्वाध्याय में आगे बढ्ते रहे। उसी का यह सुपरिणाम रहा कि आपश्ची समग्न संघ के चश्मेनर और सरताज बन गए।

#### शोलहवां वर्षायोग

पूना वर्षावास के समय से ही खार-मुंबई श्रीसंघ की वर्षावास की

विनती चल रही थी। कालांतर में परम पूज्य युवाचार्य भगवन् डॉ. श्री शिव मूनि जी म. ने खार संघ को साधु-भाषा में वर्षावास की स्वीकृति प्रदान की।

पूना मुनि सम्मेलन के पश्चात् आराध्य देव आचार्य भगवन् को आज्ञा प्राप्त कर श्रद्धेय युवाचार्य श्री ने मुंबई की दिशा में विवार किया। आपश्री के विशेष आग्रह पर आपके मित्रवर्य पंजाब केसरी श्री विजय मुनि जो काणे-3 ने आपके साथ ही वर्षचास की स्वीकृति प्रदान की। मित्र मुनिवर के साथ श्रद्धेय युवाचार्य श्री चिंचवड़, कामसेठ, लोणावला, पनवेल होते हुए मुंबई के उपनगर घाटकोपर पधारे। इस विहार यात्रा में किंचित अंतराल से श्रमण संघीय महानंत्री श्री सौभाग्य मुनि जो म. 'कुमुद', पून्य श्री मूल मुनि जो म., महासती श्री युनीत ज्योति जी म. आदि साधु-साध्यीवृदं भी मुंबई पधारे। मुंबई महासंघ ने श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी के नेतृत्व में साधु-साध्यो संघ का भव्य स्वागत किया।

घाटकोपर मुंबई से श्रद्धेय युवाचार्य श्री ठाणे पांच मुंबई के विभिन्न उपनगरों में विचरते हुए खार में वर्षावासार्थ पघारे। पंजाब प्रानृ सभा के तत्वावधान में सकल श्रीसंघ ने फूच युवाचार्य श्री का भावभीना स्वागत किया।

खार मुंबई के 'अहिंसा भवन' में दो दिग्गज महामहिम मुनिराजों— युवाचार्य श्री जी एवं पंजाब केसरी श्री विजय मुनि जी म. के आगम आशृत सामयिक विषयों पर प्रवचनों से पूरे मुम्बई महानगर में अपूर्व धर्म जागृति को लहर फैल गई मुंबई महानगर के लिए यह कहावत है कि वहां लोगों के पास शेष सब कुछ है पर समय नहीं है। संतों के प्रवचनों में वहां नाम मात्र की उपस्थित होती है। परन्तु अहिंसा भवन इसका अभवाद रहा। पूरे वर्षावास में श्रीता उमड्-उमड्कर अपने श्रद्धाधार को सुनने के लिए उपस्थित होते रहे।

वर्षावास की संपूर्ण अवधि में समय-समय पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह और कार्यक्रम सम्पन्न होते रहे। परम पूज्य युवाचार्य श्री जी ध्यान और जप रूप साधना में सतत संलग्न रहे। आपकी ध्यान साधना से यहां के लोग विशेष रूप से जिज्ञासित हुए। अपने प्रवचनों में भी आपश्री ध्यान साधना की अतिवार्याता पर जोर देते रहे। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी तो आपश्री ने प्रात:कालीन और सांयकालीन ध्यान-साधना के प्रयोग प्रारंप किए। पूना मुन्न सम्मेलन में ध्यान साधना को सम्पूर्ण भारत में प्रचारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के अध्यक्ष के रूप में आपश्री जी को नियुक्त किया गया था। अपने उसी दायित्व के निर्वाह के लिए आपश्री ने ध्यान के सामृहिक प्रयोग प्रारंभ किए।

प्रात: और सांय एक-एक घण्टे के लिए आपश्री ने ध्यान का प्रशिक्षण प्रारंभ कवा। नियमित रूप से ध्यानिपासु धाई और बहनें उपस्थित होने लगे एक-एक घण्टे के अभ्यास से ही लोगों में ध्यान का आर्कषण बढ़ने लगा। एक घण्टे की आत्मसाधना से लोगों को विशेष लाभ हुआ, आत्मशान्ति प्राप्त हुई। शताधिक भाई-बहनें इससे लाभान्तित हुए।

#### ध्यान शिविर में श्रिवला शिरीष

ध्यान साधना में लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए आपश्री ने दस दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 19 साधकों ने भाग लिया। आपश्री द्वारा आयोजित यह प्रथम ध्यान शिविर क्रांतिकारी परिणाम लेकर आया। मैंने (शिरीष मनि) भी उस ध्यान शिविर में भाग लिया था। प्रस्तत संदर्भ में स्वयं के बारे में आलेखन आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मेरा जन्म उदयपुर के निकटवर्ती नाई ग्राम में ओसवाल कोठारी कुल में हुआ। गांव में पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात मैं मम्बई व्यापार के लिए आया था। मन में उमंग थी कि वस्त्र व्यापार में यश और धन अर्जित करूं। मैंने वस्त्र सप्लायर के रूप में कार्य शरू किया। माता-पिता के आशीर्वाद के चमत्कार स्वरूप तथा अपने अथक श्रम के बल पर अल्प समय में ही मैंने पारिवारिक उम्मीदों से अधिक सफलता अर्जित की। तीक उसी अवधि में जब मैं व्यापारिक पायदानों पर कदम बढा रहा था—जैन संस्कारवश एक दिन यवाचार्य श्री के संपर्क में आया। पञ्चश्री के दर्शन कर मुझे अव्यक्त आत्मतोष की अनुभति हुई। पञ्च प्रवर यवाचार्य श्री ने फरमाया—अशोक। (मात-पित प्रदत्त मेरा नाम अशोक था) यह ठीक है कि तम व्यापार के लिए मंबई आए हो। तम व्यापार भी करो और समय निकाल कर ध्यान-योग का अध्याम भी करो।

परम पून्य युवाचार्य श्री का एक-एक शब्द मेरे मानस पर ऑकत हो गया। परम पून्य युवाचार्य श्री के निष्काम प्रेम ने मेरे मन को आन्दोलित बना दिया। मैंने सोचा-मुझसे बिना किसी प्रतिदान की आशा किए यह महापुरुष मेरे सुख और उन्ति के लिए उत्सुक है। मेरे भीतर आस्था का प्रदीप जल उठा। मुझे लगा कि-मुझे सदगुरु मिल गए हैं। परम पूज्य युवाचार्य श्री के परामर्शानुसार मैंने प्रारंभ में प्रात: और संध्याकालीन ध्यान शिविरों में जाना शुरू किया। ध्यान की उन छोटी-छोटी अवधियों में गुन्ने चमत्कारी अनुभव हुए। ध्यान के प्रति आकर्षण के साथ-साथ परम पूज्य युवाचार्य श्री के प्रति भी मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ बनती गयी। फिर दश-दिवसीय ध्यान शिविर में मैंने भाग लिया। उस दस दिवसीय ध्यान शिवर मेरे मोरे मानस में क्रांति जगा दी। मेरे जीवन के लक्ष्य बदल गए। घन और यश अर्जन के मेरे स्वप्न ध्वस्त हो गए। मेरे अन्तर्जगत में नवीन संकल्य सुवात हुआ कि जीवन को भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में नहीं गंवाऊंगा। आध्यात्मिक साधना में गहरे पैठ कर स्व-पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मुक्ते सुदृढ़ विश्वास हो चला था कि सोनेचांदी के सिक्कों को इकट्या कर लेना ही जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की सफलता तो आत्म साधना से प्रतिफलित होती है। मैंने भौतिक व्यापार का परिहार कर आध्यात्मिक व्यापार में उतरने का संकल्य कर लिया।

युवाचार्य श्री से मैंने आत्मनिवंदन किया। युवाचार्य श्री ने फरमाया—तुम्हारा संकल्प अत्यंत शुम है। अपने परम शुम उद्देश्य के लिए बिना प्रमाद किए आगे बढ़ी। परंतु पारिवारिक अनुज्ञा अपरिहार्य होगी। जिन माता-पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उनका महान उपकार और प्रथम अधिकार है तुम पर। उनकी संतुष्टि और अनुज्ञा प्राप्ति तुम्हारा प्रथम धर्म है। तुम्हारे प्रथम धर्म की सफलता पर जिनशासन का द्वार तुम्हारे लिए खुला है।

परमादरणीय गुरुदेव युवाचार्य श्री के सम्यक् निर्देशन में मुझे कहीं भी शिष्य-मोह की गंध नहीं दिखाई पड़ी। पून्य आराध्य देव के प्रत्येक निर्देशन में मेरी आस्था विस्तृत बनती गई। फिर पारिवारिक आज्ञा के लिए मुझे काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आखिर मई 1990 में मेरे परमोपकारी माता और परिजनों ने मुझे सहर्ष दीक्षार्थ अनुमति प्रदान की। यादिगिर (कर्नाटक) में 7 मई 1990 के दिन मुझे जिनशासन में दीक्षित होने का परम पुण्यमयी अवसर मिला।

अस्तु। श्रद्धाधार परम पुण्य पुंज सद्गुरु युवाचार्य श्री द्वारा समायोजित प्रथम ध्यान शिविर क्रॉतिकारी सिद्ध हुआ। शिविर में भाग लेने वाले सभी सदस्य परम कृतज्ञता से भरे हुए थे। सभी ने यही कहा—जीवन का यह श्रेष्ठतम अनुभव है।

युवाचार्य होने के नाते परम पूज्य गुरुदेव के संघीय दायित्व भी काफी

बढ़ गए थे। परम पुरुषार्थी पूज्य युवाचार्य श्री जी अबाधित रूप से अपने दायित्वों की पूर्ति भी करते रहे। संघ के साधु-साध्वियों से संघ विकास हेतु आपश्री का निरंतर संपर्क चलता रहा। मुनिराजों के सुझावों और विकास कार्यों से आपश्री परम पूज्य आचार्य भगवन् को अवगत कराते रहे।

निकटस्थ क्षेत्रों में चातुर्मासार्थ विराजित आदरणीया साध्वी श्री पुनीत ज्योति जी म. एवं आदरणीया साध्वी श्री सरोजश्री जी महाराज का भी आपश्री को रचनात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा।

डॉ. श्री नरेन्द्र भानावत, न्यायाधीश श्री जसराज जी चोपड़ा, स्वामी आशानंद जी आदि भी वर्षावास की अवधि में आपश्री के सत्संग से लाभान्वत हुए। भारतवर्ष के सुदूर अंचलों से सहस्रों श्रावक-श्राविकाएं आपके दर्शनों के लिए पहुंचे। स्थानीय संघ के अध्यक्ष सर्वश्री नृपराज जी जैन, श्री जगतभूषण जी जैन, श्री जितेन्द्रनाथ जो जैन, श्री हरीशचंद्र जी जैन ( जयसंस हाऊस), इंगे. में हनलाल जो, श्रीमती ताराबेन आदि ने वर्षावास में भरपूर सेवा लाभ पाज किया।

वर्षावास की परिसमाप्ति पर परम पूज्य युवाचार्य श्री के सान्निध्य में महासाध्वी श्री सरोजश्री जी म. की वैरागन बहन की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षार्थिनी बहन को कौमुदीश्री नाम प्रदान किया गया।

परम पूज्य युवाचार्य श्री जी वर्षावास की परिसमाप्ति पर मुंबई के उपनगरों में विचरते हुए इगतपुरी पधारो इगतपुरी में च्यान साधना का अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं। पहाड़ों की वादियों में स्थापित घ्यान केन्द्र में आपश्री ने निरंतर तीन माह तक मौन और ध्यान की साधना की। इस प्रलम्ब साधना से आपको जात्म साधना में वेशोष गहराई आई। आपश्री निरंतर नियमित रूप से प्रातः, दौपहर और रात्रि में घ्यान करते थे। अन्तर में आपश्री की साधना परिपक्व बनती रही और बाहर में आपका विमाल सुयश वर्षमान बनता रहा।

इगतपुरी से फूज्य युवाचार्य श्री जी घोटी होते हुए नासिक पधारे। नासिक से वसंत पिंपलगांव पधारे। वहां पर साधिका बहन सञ्जनवाई चोपड़ा से साधना सम्बन्धी अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। वसंत पिंपलगांव से लासलगांव, अनकाई आदि क्षेत्रों में धर्मोद्योत करते हुए आपश्री नगरसुल पधारे।

#### इंभियाभार संघ०ची

निरंतर विहारों के कारण परमपूज्य युवाचार्य भगवन् के घुटने में दर्द हो

गया था। डॉक्टरों ने पूज्यश्री को विश्राम का परामर्श दिया।

उसी अविध में आपश्री को आराष्ट्र स्वरूप आचार्य देव का संदेश प्राप्त हुआ कि आप अहमदनगर पथारें। आचार्यश्री का आमंत्रण पाकर आपका हदय पुलकित हो उठा। परनु डॉक्टरों की सलाह थी कि कुछ दिन विश्राम किया जाए। युवाचार्य श्री ने उसी समय मुझे (तत्कालीन वैराणी अशोक कोठारी) आचार्य श्री की सेवा में भेजा। मैं आचार्य श्री की सेवा में पहुंचा। आराध्य स्वरूप आचार्य देव के दर्शन कर मैंने धन्यता का अनुभव किया। परम पूज्य आचार्य देव का वात्सल्य प्राप्त कर मैं नखशिखान्त भाव-विभोर हो उठा। युवाचार्य श्री के समस्त समाचारों से मैंने पूज्य आचार्यश्री को अवगत कराया।

तब आचार्यदेव ने फरमाया—भाई! शिव मुनि जी से मिलना हो जाए तो अच्छा हो। दर निकल जाने पर तो मिलना हो या न भी हो।

आचार्य भगवन् के इन सरल शब्दों में उनके हृदय के भावों को अनुभव कर मेरी यही धारणा बनी कि पृज्य युवाचार्य श्री को तत्काल आचार्य देव के दर्शनों के लिए उपस्थित होना चाहिए। पृज्य गुरुदेव युवाचार्य श्री के पास पहुंचकर मैंने आचार्य श्री के भावों से उन्हें परिचित कराया।

युवाचार्य श्री ने तत्क्षण फरमाया-कल ही अहमदनगर की दिशा में विहार होगा।

परम पूज्य युवाचार्य श्री सिकंदराबाद श्रीसंघ को भावी वर्षावास की स्वीकृति प्रदान कर चुके थे। आपको अल्प समय में प्रलम्ब विहार करना था। घुटने में दर्ष भी था और डॉक्टरों का परामर्श विश्राम के लिए अहमदनगर होकर जाने में 200 कि.मी: विहार ज्यादा होना था। अपने श्रद्धाभार के प्रति श्रद्धा में किंचित् भी न्यूनता होती तो पर्याप्त कारण मौजूद थे। पर परम पूज्य युवाचार्य श्री के हृदय में आचार्य श्री के प्रति अपार आस्था थी। स्वयं की समस्त बाधाओं को गीण कर हृदय में आस्था का प्रदीप जलाए श्रद्धेय युवाचार्य श्री अपने आसथ्य देव आचार्य भगवंत के दर्शनों के लिए यात्रायित बन गए।

पुलकित बन गया। आपश्री से मिलकर पूज्य आचार्य देव ने हार्दिक प्रसन्नता अनुभव की।

परम पूज्य आचार्य देव से घ्यान सम्बन्धी विस्तृत चर्चाएं हुईं। घ्यान के नवीन अनुभव आपश्री ने आचार्यश्री के समक्ष प्रस्तुत किए। आचार्यश्री के निर्देश पर आपश्री ने चालांस आयांओं को घ्यान के प्रयोग कराए। घ्यानानुभव से गुजरकर साध्वयों ने आपको घ्यान विधि की भूरि-भूरि अनुशंसा की। आचार्य भगवन में भी अपना पूर्ण समर्थन आपको प्रदान किया। परम पूज्य खुवाचार्य श्री जी अपने आराध्य देव आचार्य भगवन् के सान्निध्य में सप्ताह भर रहे। इस स्वर्णावधि में आचार्य देव ने आपश्री को आचार्य पद के कुछ रहंस्यमय साधना-सूत्र विशिष्ट जप के रूप में प्रदान किए।

सप्त दिवसीय प्रवास के पश्चात् श्रद्धाधार आचार्य देव ने युवाचार्य श्री को मंगल पाठ प्रदान कर दक्षिण भारत के प्रस्थान के लिए भावपूर्ण विदाई दी।

\*\*\*

# ब्रिशा क्रिशामुहास्त्र



उहर जाना महावीर के मुनि का धर्म नही

न हो। महावीर का स्पष्ट उपदेश है-

साधना न नगर में होती है और न ही वन

वन मे भी हो सकती है। क्योंकि साधना का सम्बंध न नगर से है और न ही वन से। साधना का सम्बंध साधक के हृदय से हैं। साधना अतरात्मा मे होती है। स्थान सहयोगी हो सकता है परन्तु सहयोगी तत्त्व को साध्य नहीं बनाया जा सकता है।

में। साधना नगर मे भी हो सकती है और

है, फिर भले ही स्थान साधनानुकुल ही क्यों

# दक्षिण की धर्मधश पर

#### शतश्ह्यां वर्षायोग

अहमदनगर से विहार कर परम फून्य युवाचार्य श्री जी जामखेड, वार्शी, शोलापुर होते हुए सिकन्दराबाद पशारे। सिकन्दराबाद के श्रद्धालु श्रवकों ने भारी उत्साह से आपका अभिनंदन किया। प्रवचनों में अभृतपूर्व उपस्थिति रही। समय-समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होते रहे। महापर्व पर्युषण के दिनों में तप और जप द्वारा विशेष धर्माराधना हुई।

वर्षावास की अवधि में ध्यान साधना पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें देश भर से आए प्रमुख विद्वानों ने भाग लिया। आपकी तप और ध्यान रूपी साधना सतत जारी रही। कई साधकों से समय-समय पर आपश्री की भेंट होती रही। साधनात्मक अनुभवों के आदान-प्रदान से साधना में विशेष गढ़राई आई।

सिकन्दराबाद वर्षावास में सुप्रसिद्ध जैन श्रावक श्री हस्तीमल जी मुणोत, श्री संपतलाल जी दुंगरवाल, श्री सज्वनराज जी कटारिया, श्री संपतराज जी कोठारी, श्री शेरमल जी जैन, श्री मांगीलाल जी सुराणा प्रभृति श्रावकों का विशेष सेवा-सहयोग रहा।

वर्षावास की परिसमाप्ति पर आपश्री 'कुलपाक जी' जैन तीर्थ पधारे। वहां के साधनानुकूल सुरम्य वातावरण में आपश्री ने कुछ समय रहकर साधना की। ध्यान और मौन में पर्यटन किया।

#### श्रुवाश्ह्यां वर्षायोग

वर्ष 1989 वर्षावास की स्वीकृति पूज्य युवाचार्य श्री ने बोलारम श्रीसंघ को प्रदान की। शेषकाल में आस-पास के क्षेत्रों में विचरने के पश्चात् यथासमय आपश्री बोलारम पघारे। आपश्री के पदार्पण से श्रीसंघ में विशेष उत्साह का संचार हुआ। प्रवन्न कार्यक्रम प्रारंभ हुए। आपश्री के सामनान्सात प्रवचनों से संघ में साधना की विशेष रुचि जागृत हुई। संघ की रुचि को देखते हुए आपश्री ने ष्यान शिविरों का अनुक्रम से समायोजन प्रारंप किया। ध्यान-अभिप्पुओं ने पूरे उत्साह से शिविरों में भाग लिया। शिविरों की मांग निरंतर गई। वर्षावास को सम्पूर्ण अविध में ध्यान शिविरों का आयोजन होता रहा। सहस्रों लोगों ने ध्यान को जाना और अनुभव किया। ध्यान साधना के प्रवार-प्रसार के रूप में यह वर्षावास अभूतपृष्ट रहा। हैरराबाद में वर्षावासरत परम पूज्य श्री सुमन मृनि जी म. का पारस्परिक सहयोग स्मरणीय रहा।

## बादिभिरी पदार्पण

बोलारम का वर्षावास सम्पन्न कर श्रद्धास्पर युवाचार्य श्री जी अपने मुनिमण्डल के साथ यादगिरी पंधारे। वहां पर साथी मुनि के अध्ययन हेतु तथा ध्यान साधना हेतु तीन मास तक विराजित रहे।

परम फूच श्रद्धेय गुल्देव युवाचार्य श्री के सानिच्य में मेरा (शिरीष मुनि-अशोक कोठारी) भी अध्ययन सुचार रूप से चल रहा था। विगत तीन वर्षीय अवधि में गुरुदेव के सानिच्य में रहकर में अध्ययन और साधना तीन रहा था। शर्ने-इसने: मेरे परिजनों का मन तैयार हुआ। मेरे वैराग्य की परिपक्वता को अनुभव करते हुए आखिर मेरे परिजनों ने मुझे दीक्षा की अनुभति प्रदान कर री। मेरे जीवन के वे सर्वाधिक सुखद क्षण थे। मेरे परिजनों की अनुभति की सूचना से यादिगरी श्रीसंघ भी सुपरिवत बना। संघ में सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। श्रीसंघ ने परम फूच युवाचार्य श्री से दीक्षा महोत्सव के आयोजन की प्रार्थना की। श्रीसंघ के विशेष उत्साह को देखते हुए फूच्य युवाचार्य श्री ने अनुभति प्रदान कर री।

# रायचूर में होली चातुर्मास

रायच्र् श्रीसंघ की होली चातुर्मास की भावभीनी प्रार्थना स्वीकार कर महामहिष्म युवाचार्य श्री रायच्र पधारे। वहां परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज विराजमान थे। होली चातुर्मास समारोह सानन्द सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर रायच्र् श्रीसंघ की उत्कृष्ट आग्रह सम्पन्न वर्षांबास की विनती को आपश्री ने साधु-पाषा में स्वीकृति प्रदान की।

# गुरुचरण में मन-श्रमर

मेरी दीक्षा की तिथि 7 मई 1990 सुनिश्चित की गई थी। यादिगरी श्रीसंघ में अपूर्व उत्साह जगा था। दीक्षा महोत्सव को विशेष रूप से स्मरणीय ••• 160 और सुशोभित बनाने के लिए यादिगरी श्रीसंघ ने फून्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म., उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी म., परम फून्य मंत्री श्री सुमन मुनि जी म. प्रभृति मुनिराजों को भी आमंत्रित किया। यथासमय परम फून्य युवाचार्य श्री एवं शेष मुनिसत्तम यादिगरी पथारे। उक्त अवसर पर बीस मुनिराजों की उपस्थिति हुई।

यथानुक्रम दीक्षा के कार्यक्रम सम्मन होने लगे। सकल श्रीसंघ के निर्देशन में शाहश्री बादलचंद जी, श्री मीठालाल जी घोका परिवार ने दीक्षा का विशेष लाभ लिया।

दीक्षा महोत्सव पर भारतवर्ष के कोने-कोने से श्रावक-श्राविकाएं पहुँचे। संपूर्ण नगर में भारी उत्साह देखा गया। इस धर्म-उत्साह में प्रकृति ने भी जलकण बरसा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यादिगरी के इतिहास में यह दीक्षा महामहोत्सव स्वर्णाक्षरों में ऑकत हुआ।

परम पूज्य गुरुदेव युवाचार्य भगवन् ने मुझे 'शिरीष मुनि' नाम प्रदान कर सांकेतिक प्रथम शिक्षा प्रदान की—मुनि। शिरीष-कुसुम से खिलो। शिरीष कुसुम से कोमल बनो! अपनी साधना सुगंध से समाज और समग्र संसार को महकाओ!

#### उन्नीशवां वर्षायोश

परमादरणीय फूच गुरुदेव युवाचार्य श्री यादिगरी से मध्यवर्ती ग्रामों-नगरों में जिनत्व के प्रदीप प्रज्ज्वलित करते हुए रायचूर पधारे। वर्षावास प्रवेश पर रायचर निवासियों ने आपश्री का भव्य नागरिक अभिनंदन किया।

रायचूर वर्षावास स्वाध्याय, साधना, सेवा और धर्मप्रभावना की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्षावास रहा। प्रतिदिन युवाचार्य श्री जी के सान्निध्य में आचारांग सृत्र का स्वाध्याय होता था। वहां के स्वाध्याय संघ के प्रमुख श्री मदनलाल जी धोका, श्री चमनलाल जी मुथा आदि का हार्दिक सहयोग अनुमोदनीय रहा।

वस्तुत: स्वाध्याय ही साधना का मूल आधार है। स्वाध्याय से ही स्व-अध्ययन की यात्रा प्रारंभ होती है। स्व के अध्ययन, चिन्तन-मनन से ही साधक आत्मसाक्षात्कार करता है। आत्मसाक्षात्कार ही अंतत: आत्म-परिष्कार और परम निर्वाण का द्वार बनता है।

परम पूज्य युवाचार्य भगवन् ने अपने जीवन में सदैव स्वाध्याय को

प्रमुखता प्रदान की। अपने शिष्यों के लिए भी आपश्री ने स्वाध्याय की प्राथमिकता रखी। परिणामत: आपश्री ने सामृहिक स्वाध्याय को प्रोत्साहित किया जिसका सुंदर रूप रायचूर वर्षावास में देखने को मिला। इसी वर्षावास से पूज्य श्री ने विशेष रूप से बाल-संस्कार शिविरों और स्वाध्याय शिविरों का भी प्रारंभ किया। बाल-संस्कार शिविरों में बालकों को संस्कारित करने का विशेष अभियान शरू हुआ।

इस वर्षावास में जनसेवा के लिए भी कई उपक्रम किए गए। आई कैम्प एवं ब्लंड डोनेशन कैम्प लगाए गए। रक्तदान कैम्प में युवाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान के रूप में जनसेवा की। तपस्या के क्षेत्र में भी रायचूर के भाई-बहनों ने विशोष उत्साह प्रदर्शित किया। कई मासखमण, कई अठाइयां और सैकडों उपवासों की आराधना हुई।

प्राय: प्रत्येक दृष्टि से रायचूर वर्षावास ऐतिहासिक रहा। आपश्री के तेजस्वी व्यक्तित्व से आबालवृद्ध प्रभावित हुआ। आपके ओजस्वी व्याख्यानों से जनता ने प्रभृत धर्म लाभ लिया।

ऐतिहासिक वर्षावास की परिसमाप्ति पर परम पूज्य युवाचार्य श्री जो ने कर्नाटक के विभिन्न नगरों और गांवों में विचरण किया। आपश्री सिम्धरूर पधारे। वहां पर महासती श्री शीतलकुंवर जी म. ठाणे-।। ने आपश्री रहें ने उर्षानों का लाभ लिया। पूज्य महासती जी से साधना सम्बन्धी चर्चाएं हुई। सिंधमूर से आपश्री गजेन्द्रगढ़ पधारे। वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ जिसमें प्राय: सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से पारम्पिक सौहार्द में अभिवृद्धि हुई। इस महनीय कार्यक्रम का सम्मलन से पारम्पिक सौहार्द में अभिवृद्धि हुई। इस महनीय कार्यक्रम क्षी धम्मज जी बाधमार श्री वन्युओं का सेवा-सहयोग सराहनीय रहा।

गर्जेन्द्रगढ़ से आपश्री गदग पधारे। वहां पर परम फून्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. की पुण्यतिथि समारोह सोत्साह आयोजित किया गया। आपश्री ने श्रमण-संघ के प्रथम पट्टधर आचार्य देव के जीवन और उनके महनीय सद्गुणों पर प्रकाश डाला। गदग श्रीसंघ ने अपूर्व सेवा का लाभ लिया।

गदग से आपश्री कुनूर पधारे। वहां पर आपश्री के प्रवचनों के साथ ही जनसेवा के विशेष कार्यक्रम सम्पन्न हुए जिनमें निर्धनों और जरूरतमंदों में अन्न वितरण उल्लेखनीय रहा। इस प्रकार ग्रामानुग्राम विचरते हुए परम फूच युवाचार्य भगवन् कोप्पल नगर पधारे। वहां पर आपश्री के पुनीत सानिन्ध्य में कर्नाटक गज केसरी श्री गणेशालाल जी महाराज की पुण्वतिश्रिष विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ समायोजित की गई। आपश्री ने परमपून्य श्री गणेशालाल जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए फरमाया—परम पूज्य महामुनि वास्तव में एक ऐसे संन्यासी थे जिनका हदय प्राणीमात्र के लिए धड्कता था। मूक पशुओं की खातिर उन्होंने अपना समग्र जीवन अर्पित कर दिया था। उनकी प्राणवंत प्रेरणा से हजारों–हजारों गौओं का जीवन संरक्षित—सुरक्षित हुआ।

कोप्पल के सेवानिष्ठ सिक्रय कार्यकर्ता श्री चंपालाल जी मेहता, श्री अभयकुमार जी मेहता आदि बन्धुओं की सेवा विशेष रूप से सराहनीय रही।

#### हम्पी में पदार्पण

कोप्पल से विहार कर श्रद्धेय महासुनिवर पून्य युवाचार्य श्री जी हम्मी पघारे। यह वही स्थान है जहां योगिराज सहजानंद जी ने वर्षों रहकर आध्यात्मिक साधना की थी। यहाँ पर आत्मज्ञानी माता जी से आपन्नी ने कीं। यहाँ पर आत्मज्ञानी माता जी से आपन्नी ने कीं। यहाँ पर ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त गुफाएं हैं जहां कुछ समय रहकर आपन्नी ने ध्यान के प्रयोग किए। यहां पर ध्यान साधक श्री अनिल भूटर जी से आपका संपर्क हुआ। उनसे ध्यान संबंधी विशेष मंत्रणाएं हुई एवं पारस्परिक अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। यहां के ऐतिहासिक स्थलों का भी आपश्री ने अवलोकन किया। यहां पर गुजराती महासंघ की महासती भारती बाई जी से मिलन हुआ। तप और साधना में विकासमान आपके जीवन से महासती जी विशेष प्रमादित हुआ।

#### 'नदी नाव शंजोग' का लोकार्पण

श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी हम्पी से गंगावती पधारे। यहां पर होली चातुर्मास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। श्वेताम्बर मृतिंपूजक संघ के आचार्य भी उवत अवसर ए उपस्थित थे। इसी अवसर एर आपश्री के प्रवचनों का संग्रह 'नदी नाब संजोग' नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस सुंदर पुस्तक का संपादन श्री तेजाराज जी जैन (हैदराबाद) ने किया था और प्रकाशन रायचूर श्रीसंघ द्वारा किया गया था।

### शिमोंगा में महावीर जयंती

परम श्रद्धेय गुरुदेव युवाचार्य श्री जी गंगावती से विहार कर बल्लारी पद्यारे। वहां से शिमोगा पधारे। शिमोगा में आपश्री के पावन सानिष्य में शासन नायक भगवान सहावीर स्वामी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम अल्यंत सुंदर रहा। अपने उदार्थकां में आपश्री ने तीर्थंकर महावीर के उपरेशों पर प्रकाश डाला और बताया कि महावीर के उपरेशों को जीवन में उतारकर ही मानव सच्चे सख को प्राप्त कर सकता है।

### शेवा व सर्वोढ्य के तीर्थ में

ग्राम दर ग्राम एवं नगर दर नगर तीर्थंकर महावीर की धर्मदेशनाओं का उद्घोष करते हुए श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी भद्रावती, अरसीकेश, बाणावाट, मुड़बर्द्धा होते हुए धर्मस्थल पधारे। साम्प्रतियक सद्भाव का यह एक अनुपम तीर्थस्थल है। यहां शिव का एक मेंदिर है जिसमें पुजारी कैष्णव है यवं व्यवस्था संचालन जैन समुदाय के पास है। शिवालाय के व्यवस्थापत के व्यवस्था के जी की का हिस हो हैं जो दिगम्बर जैन हैं। उन्होंने परम पूज्य युवाचार्य श्री जी का हार्दिक स्वागत किया। वहां की व्यवस्था देखकर आपश्री अतीव प्रसन्न हुए।

आपश्री ने देखा वहां अनेक धर्मशालाएं एवं कॉलेज बने हुए हैं। वहां शिक्षा और सेवा बिना किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों के सामृहिक विवाह किए जाते हैं। उसी अविध में वहां पर 417 सामृहिक विवाह किए गए जिनका आर्थिक बहन मंदिर की संचालक समिति हारा किया गया। समाज सेवा के ऐसे कार्यक्रम वहां पर नियमित रूप से चलते हते हैं।

वहां पर एक भव्य जैन मंदिर भी है जिसमें बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा है। वहां पर प्रतिदिन हजारों दशंनार्थी आते हैं जिनके भोजन और आवास की निशुल्क व्यवस्था संस्था की ओर से की जाती है।

सेवा, सद्भाव और सद्धर्म रूप पावन तीर्थ को देखकर युवाचार्य श्री अत्यंत संतुष्ट हुए। आपश्री ने उस संस्था के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को मंगल आशीष प्रदान किए, उनके महनीय कार्यों की अनुशंसा की और भविष्य में उक्त मिशन पर बढते रहने की प्रेरणा प्रदान की।

#### श्रवण बेलगोला की तीर्थ शून क

परमादरणीय परम पूज्य गुरुदेव युवाचार्य श्री कर्नाटक के सुप्रसिद्ध तीर्थ

स्थल श्रवण बेलगोला पधारे। वहां पर गोम्मटेश्वर श्री बाहुबली जी की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है जो एक विशाल पर्वत को तराशकर निर्मित की गई है। यह विशाल प्रस्तर प्रतिमा मूर्चि विज्ञान की अप्रतिम और अद्वितीय कलाकृति है।

जैन इतिहास का अध्ययन करते हुए हमें जात होता है कि ईसा की प्रथम सहस्राध्य का कालखण्ड कर्नाटक राज्य में जैन इतिहास का स्वर्णिम काल रहा। उस अविध में गंग नरेशों के शासनकाल में जैन संस्कृति का महान उत्कर्ष हुआ। गंग नरेशों के शासन के अतिम वर्षों में अर्थात रसवीं सदी के ऑतम वर्षों में रावमल्ल सत्यवाक्य चतुर्थ नामक राजा हुआ। उसका मंत्री एवं सेनापित चामुण्डराय नामक एक बुद्धिमान, शूरवीर और विद्वान पुरुष था। उसकी बड़ी विशेषता यह थी कि वह परम जिनेन्द्र भक्त था। जहां उसने कई युद्धों में कर्नाटक राज्य को विजयश्री दिलाई वहीं उसने अनेक भव्य जिनालयों का निर्माण और प्रतिच्छाए कराई। उसी परम जिनेन्द्र भक्त चामुण्डराय ने ई. सन् 978 में बाहुबली जी की उक्त विश्व-प्रसिद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया था। यह प्रतिमा अपने अद्भुत स्वरूप, विशालता, प्राचीनता और असामान्य विशेषताओं के कारण विश्व के कुछेक आश्चर्यों में परिगणित होती है।

परम पूज्य युवाचार्य श्री ने इस विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा का अवलोकन किया। यहां स्थित अनेक अन्य जिनालयों का भी आपश्री ने अवलोकन किया एवं अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया।

श्रवण बेलगोल में विराजित भट्टारक श्री चारूकीर्ति ने आपश्री का स्वागत किया और वहां के इतिहास की बारीकियों से आपश्री को परिचित कराया। भट्टारक जी से आपकी साधना सम्बन्धी सकन चर्चाएं हुई। वहां पर स्थित आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की गुफा में आपश्री ने ध्यान के प्रयोग भी किए एवं श्रमण परंपरा के महान आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की साधना सुगंध को अपनी अनुभृति में अनुभव भी किया।

#### वैदिक मंत्रों से सम्मान

श्रमण संस्कृति के घ्वजारोही परम पून्य युवाचार्य श्री जी श्रवण बेलगोल की गुफाओं में की गई साधना-सुगंध के साथ यात्रायित बने। क्योंकि ठहर जाना महावीर के मुनि का धर्म नहीं है, फिर धले ही स्थान साधनानुकूल ही क्यों न हो। महावीर का स्पष्ट उपरेश है— साधना न नगर में होती है और न ही वन में। साधना नगर में भी हो सकती है और वन में भी हो सकती है। क्योंकि साधना का सम्बंध न नगर से है और न ही वन से। साधना का सम्बंध साधक के हृदय से है। साधना अंतरात्मा में होती है। स्थान सहयोगी हो सकता है परन्तु सहयोगी तत्त्व को साध्य नहीं बनाया जा सकता है।

तीर्थंकर महावीर की देशनाओं को अपनी साधना में प्राणवंत बनाने वाले श्रद्धानिधि मुनिश्रेष्ठ साधना के लिए सुरम्य श्रवण बेलगोला से आगे के लिए प्रस्थित हुए। मध्यवतीं ग्रामों और नगरों का स्पर्श करते हुए आपश्री मैसूर पधारे। मैसूर श्रीसंघ ने अपने इदय की धड़कनों को बिछाकर आपश्री का स्वागत अधिनंदन किया। अपने प्रवचनों द्वारा आपश्री ने मैसूर में जिन-धर्म किया।

मैसूर में स्थित वैदिक आश्रम के गणपित स्वामी श्री सिन्वदानंद जी ने आपश्री को अपने आश्रम में आमींत्रत किया। 'सबसे हिल-मिल चालिए,' के सिद्धांतर्दशीं परम फूच युवाचार्य श्री ने गणपित जी के आमंत्रण को सहस्ं स्वीकृति प्रदान को अध्यासमय आपश्री आश्रम में पहुँचे। आश्रम के द्वार पर आश्रम में स्वाध्यायशील छात्रों ने वैदिक मोरत की इत आपश्री का स्वाण्त और अभिनंदन किया। जैन और वैदिक मारत की इन दो प्राचीन संस्कृतियों की परस्पर भेंट हुई। खामी श्री सिन्वदानंद जी से साधना सम्बन्धी आपश्री की चर्चा हुई। आपश्री ने उनसे ऊँकार ध्यान विधि की जानकारी प्रपत्न की।

मैसूर प्रवास में महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री कैलाश जी जैन का विशेष सेवा–सहयोग रहा। वहां पर कई अन्य कार्यक्रम भी सम्पन्न हुए।

मैसूर से मण्ड्या होते हुए आपश्री का बैंगलोर पदार्पण हुआ।

### बीशवां वर्षायोग

होली चातुर्मास के अवसर पर ही परम पूज्य युवाचार्य श्री जी बैंगलोर श्रीसंघ को वर्षावास को स्वीकृति प्रदान कर चुके थे। बैंगलोर पदार्पण पर सकल श्रीसंघ की ओर से चामराज पेठ आपश्री का नागरिक स्वागत किया गया जिसमें इजारों श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लिया। यहां पर शांतिलाल जी वनमाली सेठ से आपश्रो की विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई।

कुछ समय आपश्री ने बैंगलोर के उपनगरों में विचरण किया। यथासमय वर्षावास हेतु आपश्री शिवाजीनगर स्थित जैन स्थानक गणेश बाग में पधारे। आपश्री का यह वर्षावास तप, जप, स्वाध्याय, साधना और धर्मप्रभावना आदि समस्त दृष्टियों से अत्यंत सफल रहा। तप के क्षेत्र में भाइयों और बहनों ने काफी उत्साह प्रदिश्ति किया। श्रीमती विमला बाई शांतिलाल जी कांकरिया ने सुदीर्थ तपस्या की। उनकी तपस्या की विशेषता यह रही कि उन्होंने प्रथम 34 दिनों तक तो निर्जल उपवास किया। आगे की तपस्या में गर्म जल ग्रहण किया। अन्य अनेक तपस्या में गर्म जल ग्रहण किया। उत्या अस्य अनेक तपस्या में गर्म जल ग्रहण किया। अन्य अनेक तपस्या में गर्म जल ग्रहण किया। अन्य अनेक तपस्या में भी उत्साहपूर्वक 61, 41, 31 और मासखमण तक की तपस्याएं कीं।

तपस्या के इस आलेख में स्वयं के संबंध में भी लिखना प्रासंगिक अनुभव कर रहा हूं। परम फून्य गुरुदेव की प्रभावशाली प्रेरणाओं से मैंने भी तप के क्षेत्र में प्रवेश किया। पहले एकासन तप प्रारंभ किया जिसकी अविध छह मास की रही। बाद में यणमासीय एकासन तप मेंदिर के कलशारोहण के रूप में सोलह उपवास किए। तप में अल्प सत्त्व होने पर भी यह संभव हआ, इसका श्रेय पुन्य युवाचार्य श्री जी की ही है।

तप के साथ-साथ जप में भी भाई-बहनों ने पर्याप्त उत्साह दिखाया।
महामंत्र नवकार का इक्यावन दिवसीय सामूहिक अखण्ड जाप किया गया।
सेवा के क्षेत्र में समय-समय पर आई कैम्प, स्वतदान कैंपों का भी सफल
आयोजन हुआ। बाल-संस्कार शिविर और स्वाध्याय शिविर भी पूरे वर्षांबास
की अवधि में सम्पन्न होते रहे।

वर्षावास की परिसमाप्ति पर बैंगलोर के उपनगरों में विहार हुआ। तदनंतर आगे के लिए विहार प्रारंभ हुआ।

## होली चातुर्मास श्रीरामपुर में

परमादरणीय परम पून्य युवाचार्य श्री जी आचार, विचार और सुसंस्कारों के बीजारोपण करते हुए, ग्रामानुग्राम विचरते हुए श्रीरामपुर पधारे। यहां पर होली चातुर्मास संपन्न हुआ। श्रमण संघीय सलाहकार परम पून्य श्री सुनन मुनि जी म. भी इस अवसर पर आपके साथ थे। कर नगरों के श्रीसंघ अपश्री ने घोबी पेठ महास श्रीसंघ को वर्षावास की साधू-भाषिक स्वीकृति प्रदान कर उपकृत किया।

श्रीरामपुर से आपश्री दोंड बालापुर पधारे।

### आनंदाचार्य का महाप्रयाण

जिस समय आपश्री दोंड बालापुर में विराजित थे उस समय दिनांक 28

मार्च 1992 को आपश्री को समाचार प्राप्त हुआ कि जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. ने मारणांतिक संलेखना के साथ संथारा ग्रहण किया है। इस समाचार से आपश्री रोमांचित बन गए। जिनशासन के परोधा साधक को आपश्री ने अपने शिष्य वृंद के साथ भाव-वंदन किया।

ठीक उसी दिन पुन: समाचार प्राप्त हुआ कि जिनशासन नायक आचार्य देव महाप्रयाण कर गए हैं। इस त्वरित समाचार से सकल संघ बजाहत हो उठा। आपत्री भी कुछ क्षण के लिए सघन शोक सागर में रीठ गए। आचार देव का वात्सल्य-वारिध स्वरूप आपके नयनों में साक्षात हो उठा। परंतु अपने साधना संवल से आपश्री ने सहजता को घारण किया। भुनि संघ और श्रावक संघ को आपश्री ने सांचना प्रदान की। त्वरित आलेख लिख कर आचार्य देव के शिष्य परिवार से संवेदना-संबंध स्थापित किया। अपने दायित्व के अनुरूप परामपून्य उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज से संपर्क स्थापित कर उनसे सानुर्य कथानार्य ही कि—परम पूज्य महामृनिवर। संघ-नायक आचार्य रेव संवर्गित कर बार्गित स्थापित कर विज्ञा संघारी कि से रिक्त हुए जिनशासन के आचार्य पात्र का अपने सबल नेतृत्व का आधार प्रदान कीजिए। सकल श्रीसंघ आपका अनुगामी है। आचार्य पाट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।

### श्रद्धांजित सभा

दिनांक 2 अप्रैल 1992 को परमादरणीय आचार्य देव के सद्गुणों के श्रद्धांचेन के लिए श्रद्धांजिल सभा का आयोजन किया गया। उत्तत अवसर पर नवरीक्षित मुनि के रूप में सर्वप्रथम मुझे ही बोलने के लिए कहा गया। अपने भावों को मैंने अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया-बन्धुओं! हमारे संघनेता आचार्य प्रयर एक ज्योतिर्धर आचार्य थे। उन्होंने जिनशासन की प्रभावना में जो अभिवृद्धि की वह युगों-युगों तक स्मरणीय रहेगी।

तदनंतर श्रमणसंघीय सलाहकार मंत्री मुनीश्वर श्री सुमन मुनि जी म. ने पूज्य आचार्य देव के चरणों में श्रद्धांचन करते हुए फरमाशा—मुझे अपने जीवन काल में आचार्य देव के दर्शनों का कई बार पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य देव विलक्षण विशेषताओं के धनी महापुरुष थे। उनके स्वर्गारीहण से जिनशासन का एक प्रभास्वर रल हमारे मध्य से विल्तुप्त हो गया है। उनका ज्योतिपुंज व्यक्तित्व जन-जन के लिए प्रेरणास्पर रहेगा।

उसके बाद परम श्रद्धेय गुरुदेव महामहिम युवाचार्य श्री ने आचार्यश्री के कई प्रेरणास्यद जीवन-प्रसंगों पर प्रकाश डाला। आपश्री ने फरमाया-परम श्रद्धेय आचार्य देव का विरह जैन जगत के लिए तो एक बहुत बड़ा आघात है ही, मैं स्वयं अपने लिए इस घटना को एक असह्य क्षति अनुभव कर रहा हूं। आचार्य देव ने मुझ पर जो वात्सल्य वर्षा की, वह में जीवन की सर्वोच्च संपदा है। वे मुझे अपने शिष्य की तरह प्रेम करते थे। परम फूच आचार्य देव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अद्वितीय था। उन्होंने अपने जीवनकाल में संघ के अभ्युद्य में जो योगदान दिया वह वर्णनातीत है। उन जैसा सच्चा साधक और संप्रशास्ता आज के युग में दुर्लम है। वे जैन जगत के ही नहीं, बल्कि समग्र विश्व को विरल विभृति थे। वस्तुत: वे कल्पवृक्ष थे, चिंतामणि रल थे। उनके ये आदर्श गुण ही संघ के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर संघ को मार्गर्दशन देते रहेंगे। हमें परम फूच आचार्य देव के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में बुल्तकर श्रमण संघ को सुदृढ़ करना होगा।

## इक्कीशवां वर्षायोग

दोंड बालापुर से विहार कर परम फूच युवाचार्य श्री जी के.जी.एफ., तिरुपति बालाजी, आरकोणम होते हुए मद्रास पधारे। टी.नगर में भव्य प्रवेश समारोह आयोजित हुआ। उक्त नागरिक अभिनंदन के प्रसंग पर मद्रास के सभी संघों के भाई-बहन उपस्थित हुए। यहां पर महासती श्री अजित कुंबर जी महाराज आदि साखी मंडल से मिलन हुआ। यहीं पर आपश्री के सान्निध्य में दीक्षा महोत्सव का समायोजन हुआ।

मद्रास के उपनगरों में विचरण करते हुए परम पूज्य युवाचार्य श्री निर्धारित समय पर वर्षांवास के लिए घोबीपेठ पधारे। संघ ने आपश्री का भव्य स्वागत किया।

वर्षावास में अच्छी धर्मप्रभावना हुई। जप, तप, साधना, स्वाध्याय और सेवा के कार्यक्रम सतत प्रगतिमान रहे।

इस वर्षांनास में आपश्री का स्वास्थ्य प्राय: प्रतिकृत ही रहा। वर्षीतप के साथ सुदीर्घ विहारों के कारण आपश्री देह से काफी दुर्बल हो गए। चिकित्सकों ने वर्षांतप को स्थगति कर देने के लिए कहा। परन्तु आपश्री देह से ही अस्वस्थ हुए थे, मन से नहीं। आपश्री ने वर्षांतप को स्थगित नहीं किया। धीरे-धीरे आपश्री स्वस्थ हो गए। आपका तप:संकल्प अविजित रहा।

धोबीपेठ वर्षावास में श्री सज्जनराज जी तालेड़ा आदि कार्यकर्ताओं का विशेष सेवा सहयोग रहा। वर्षावास की परिसमाप्ति के पश्चात् आपश्री ने मद्रास के उपनगरों में विचरण किया। उस समय आपके शिष्यों का एम.ए. का अध्ययन चल रहा था। अध्ययन के कारण सुदीर्घ विहारों को विराम दिया गया।

## दश दिवशीय ध्यान शिविश

ध्यान आपको दैनींदन साधना का अनन्य अंग रहा है। समय-समय पर आपश्री ध्यान की सामृहिक साधना भी करते रहे हैं। मद्रास में भी आपश्री ने दस दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया जिसमें शाताधिक साधक-साधिकाओं ने भाग लिया। तत्र विराजित महासती जी ने भी ध्यान गिविर में भाग लिया।

आगामी वर्षावास की साधु-स्वीकृति वेपेरी श्रीसंघ को प्रदान की गई। बार्डशवां वर्षायोग

मद्रास के उपनगरीय क्षेत्रों में विचरण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव महामहिम युवाचार्य श्री शिल मुनि जी म. वर्षावासार्थ वेपेरी पधारो. इस वर्षावास में अनेकानेक रचनात्मक कार्य हुए। समय-समय पर विद्ध गोधित और ध्यान शिविरों के आयोजन हुए। मद्रास विश्वविद्यालय में ध्यान योग साधाना पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें आपश्री ने भगवान महावीर की साधना पर एक विशेष परिपत्र पढ़ा। इसी अवसर पर डॉ. सागरमल जी जैन से भगवान महावीर की ध्यान-साधना विषय पर गहन चर्चा हुई। इस सेमिनार के सफल समायोजन में श्री दुलीचंद जी जैन एवं श्री कृष्ण चर्ज जी वौरिद्या का विशेष सहयोग रहा। लंदन जैन श्रीसंघ के प्रमुख भी इस सेमिनार के उरुघाटन पर उपस्थित थे।

## सर्वोच्च अकादमिक सम्मान : डी.लिट की उपाधि

साधना, स्वाध्याय और धर्मप्रभावना के कार्यों में सदेव संलग्न रहते हुए ही साहित्य साधना के लिए भी आपश्री समय निकालते रहे हैं। विगत वर्षों के अध्ययन और अनुभव के आधार पर आपश्री ने एक प्रन्थ की रचना की जिसका नाम है-'ध्यान : एक दिव्य साधना'। ध्यान सम्बन्धी अध्ययन और अनुभवों का यह एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। ध्यान साधकों और विद्वद् वर्ग में इस ग्रन्थ को भरपूर प्रशंसा मिली। इस ग्रन्थ का प्रकाशन बैंगलोर वर्षावास में हुआ। इसी ग्रन्थ के आधार पर वेपेरी वर्षावास की अवधि में आपश्री को डी. लिट. की उपाधि प्राप्त हुई।

## आचार्य श्री तुलसी का आमंत्रण

जैसा कि मैं पुन: पुन: लिखता रहा हूं कि परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी बाल्यावस्था से ही असाम्प्रदायिक मानसिकता के स्वामी रहे हैं। पूज्यश्री का यह एक अद्भुत गुण रहा है। आपने सदैव समस्त सम्प्रदायों का सम्मान किया है। कभी किसी का विरोध नहीं किया। जहां अच्छाई दिखाई दी उसे पूर्ण प्रेम और सम्मान प्रदान किया। आपके इस सद्गुण ने जहां आपश्री के जीवन को सद्गुणों का सागर बनाया है वहीं आपश्री को सर्विप्रय भी बनाया है।

आपश्री के वेपेरी वर्षावास के समानांतर ही तेरापंथ घर्मसंघ के विद्वान मुनि श्री राजकरण जी का वर्षावास भी था। मुनिश्री से आपका निरंतर मिलन होता रहा। साधना और स्वाध्याय संबंधी चर्चाएं और अनुभवों का आदान-प्रदान होता रहा।

वर्षावास के ऑतम दिनों में आचार्य श्री तुलसी का संदेश आपश्री को प्राप्त हुआ, जिसमें आचार्यश्री ने आपश्री के ध्यान-साधना सम्बन्धी कार्यक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की एवं वर्षावास के पश्चात् दिल्ली पधारने का आपसे अनुरोध किया।

आचार्य श्री तुलसी की जन्म जयंती समारोह में आपश्री ने भाग लिया। उस अवसर पर तत्कालीन भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण से शाकाहार के प्रचार-प्रसार हेतु आपश्री की चर्चा हुई।

इसी वर्षावास की एक अन्य उपलब्धि रही—'भगवान महावीर मेडिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट दिल्ली' की स्थापना। इस ट्रस्ट के लिए दिल्ली के निकट ही गुड़गांव में भूखण्ड खरीदा गर्या। एतदर्थ ट्रस्ट के स्थानीय सदस्यों ने उदारता पूर्वक सहयोग प्रदान किया।

इस वर्षावास में श्री किशनचंद जी बेताला, श्री जी. एल. सुराणा, श्री डी. एस. लोढ़ा आदि का सेवा-सहयोग स्मरणीय रहा। मद्रास प्रवास में डी. आई.जी. श्री श्रीपाल जी जैन की समय-समय पर कार्यक्रमों में उपस्थित रही। उनसे विविध विषयों पर चर्चा होती रही।

#### ध्यान शाधना शिविर

वर्षांवास की परिसमाप्ति पर एक और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शताधिक भाई-बहनों ने भाग लिया। महासती श्री आदर्श ज्योति जी म. ने भी ध्यान शिविर में भाग लिया। दस दिवसीय इस शिविर के अति सुंदर परिणाम रहे। शिविराधियों ने कृतज्ञ मन से युवाचार्य श्री का अभिनंदन किया। साधकों ने कहा—उक्त दस दिवसीय अवधि उनके जीवन का सर्वाधिक सखद अनुभव है।

शिविर की परिसमाप्ति पर महासती श्री आदर्श ज्योति जी म. के सान्निध्य में साधनारत वैराग्यशीला बहन आत्मज्योति जी की दीक्षा हुई। परम पूज्य युवाचार्य श्री जी ने दीक्षा पाठ प्रदान किया।

द्वि वर्षांवासीय मद्रास प्रवास के पश्चात् परम पून्य युवाचार्य श्री ने विदार का कार्यक्रम उद्घोषित किया। महास श्रीसंघ आपश्री की विदाई हेतु एकत्रित हुआ। उक्त अवसर पर श्रमण संघीय सलाहकार मंत्री मुनिवर श्री सुमन मुनि जी म. एवं खंभात सम्प्रदाय के श्री कमलेश मुनि जी भी उपस्थित हुए। श्रीसंघ और मुनि संघ से भावभीनी विदाई प्राप्त कर परम पून्य युवाचार्य श्री जी ने मद्रास से प्रस्थान किया।

## बैंगलोर में होली चातुर्मास

मद्रास से विहार कर परम पूज्य गुरुदेव युवाचार्य श्री जी ग्राम और नगरों में धर्मोद्योत करते हुए बैंगलोर पधारे। वहां पर होली चातृमांस का आयोजन हुआ। धावी वर्षावास के लिए कई श्रीसंघ प्रार्थना-पीक्त में थे। पूना श्रीसंघ की प्रबल गुर्धना को आपश्री ने स्वीकृति प्रदान की।

इसी अवसर पर उपाध्याय प्रवर श्री केवलमृनि जी म. के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। मुनिजनों का पारस्परिक मिलन अत्यंत प्रेमपूर्ण एवं स्नेष्टपूर्ण रहा।

# हुबली में अक्षय तृतीया

परमादरणीय परम फून्य युवाचार्य श्री जो बैंगलोर से विहार कर दोंड बालापुर होते हुए हुबली नगर में पघारे। हुबली में अक्षय तृतीया के पारणक सम्मन हुए। वहां पर श्री सौरम मुनि जी म. एवं श्री हर्षवर्धन मुनि जी म. ने आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया।

\*\*\*



विरोधों के प्रस्तर-एथों और प्रेम के प्रसन-पथों पर निराबाध आपकी यात्रा चलती रही। विजन-वनो से गुजरते हुए, गिरि कंदराओं को लाघते हुए ध्यान का दीप आपके अन्तर में प्रज्ज्वलित रहा। विजन वन आपके लिए परीषहों का नहीं ,ध्यान का आराम बने। वन

की प्रकृति में रम कर आप ध्यान करते रहे।

गिरि-गुफाओं में कई-कई दिनों तक निराहार रहकर आपने ध्यान के अतल मे डुबकियां लगाई। श्रवण बेलगोल स्थित भद्रबाहु जी की ध्यान गुफाओं में बैठकर आपने ध्यान किया। ध्यान मे पुष्पित आएकी साधना निखरती गई। गहरे और गहरे आपश्री पैठते गए। आपने गृहत्याग के आत्मलक्ष्य में पूर्ण सफलता

हस्तगत की।

# महाराष्ट्र में धर्म प्रचार

#### तेईशवां वर्षायोग

बेलगांव, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली, माधोपुर, तासगांव आदि ग्रामों और नगरों में धर्म देशना से जनमानस को उपकृत करते हुए श्रद्धानिधि युवाचार्य श्री जी वर्षांवास हेतु पूना पधारे।

साधना सदन पूना श्रीसंघ ने भव्य समारोह पूर्वक आपश्री का चातुर्मासिक प्रवेश कराया। चातुर्मास का कार्यक्रम 'शिल शंकर मंगल कार्यालय' में रखा गया। वर्षावास के प्रथम दिन से ही प्रवचन में श्रीताओं की विशाल उपस्थिति रही। पूरा पुना नगर जैन धर्ममय हो गया।

वर्षांवास को अवधि में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होते रहे। इस वर्षावास में युवाचार्य श्री जी ने ध्यान साधना से समाज को जोड़ने पर विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित किया। पूज्यश्री ध्यान साधना के अपने मधुर अनुभवों में समाज को सम्मिलित करने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए पूज्य श्री प्रवचनों में भी ध्यान साधना पर हो अधिक से अधिक प्रकाश डालते रहे। नियमित रूप से ध्यान-शिविरों के आयोजन किए गए। श्रावक-श्राविकाओं ने भी आपकी प्रेरणाओं से प्रेरित बनकर अधिकाधिक संख्या में ध्यान-शिविरों में भाग लिया। आपश्री द्वारा विकसित वैज्ञानिक ध्यान विधि के सुंदरतम परिणाम रहे। जिसने भी शिविर में भाग लिया, उसने दस अन्य लोगों को शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दीप से दीप जलते गए। समग्र पूना नगर ध्यानमय बन गया। प्रत्येक शिविरार्थी ने अनुपम आनंद का अनुभव किया।

ध्यान के प्रति पूना निवासियों में ऐसा उत्साह जगा कि स्थायी ध्यान केन्द्र की स्थापना के लिए लोग उत्सुक हो गए। इसी हेतु झमकुबाई सिंघवी परिवार ने पूना के निकट ही पांच एकड़ का भूखण्ड प्रदान किया। इसी

AAA शिवासार्थ ∙ जीवन-दर्शन AA

भूखण्ड पर आत्म–आनंद ध्यान केन्द्र की स्थापना की गई। संघ के समस्त सदस्यों ने इस केन्द्र के विकास के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया।

### वाजपेयी जी से चर्चा

आपश्री के सान्निध्य में समायोजित एक समारोह में भाजपा नेता अटल विहारी वाजपेयी उपस्थित हुए। आपश्री जी ने अपने उद्बोधन में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी वक्तव्य दिया। आपश्री के वक्तव्य से प्रभावित होकर वाजपेयों वो ने कहा—मृनि जी का वक्तवव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। मैं मुनिश्री से शत-प्रतिशत सहमत हूं। जहां-जहां भारतीय जनता गार्टी की सरकार बनी है वहां हमने गोवध के विद्योध में कानून बनाए हैं। आप हमें आशोवाद प्रदान करें, ताकि हम केन्द्र में पहुंच सकें और पूरे देश में अहिंसात्मक वातावरण का निर्माण कर सकें।

### अष्ट ढिवशीय प्रवचन माला

पर्युषण की अवधि में संध्या में अष्ट दिवसीय प्रवचन माला का आयोजन किया गया। शिवाजी राव भोसले प्रमुख विद्वानों ने इसमें भाग लिया। इस प्रवचन माला में विभिन्न धार्मिक विषयों पर संगोष्टियां हुई।

आराध्य स्वरूप आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. के शिष्य पून्य प्रवर श्री कुंदन ऋषि जी म., श्री प्रवीण ऋषि जी म. आदि मुनिवृंद जो आदिनाथ सोसायटी में विराजित थे, उनसे भी समय-समय पर मैत्रीपूर्ण संपर्क होता गर्दे

वर्षावास के अंत में आपश्री ने 'सिद्ध समाधियोग' के ध्यान शिविर का भी प्रयोग किया। रेकी साधना का कोर्स भी साधकों को कराया।

वर्षावास की समाप्ति के पश्चात् भी ध्यान शिविरों के कार्यक्रम सम्पन्त होते रहें। उस समय आपश्री जी तालंडा फार्म पर तीन माह तक एकान्त मीन ध्यान में रहे। वे अनुभव अपने आप में अनूठे रहे। श्री कन्दैयालाल जी तालंडा परिवार की सेवाएं सराहनीय रहीं। मानव कल्याण ट्रस्ट में टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम का भी आपश्री ने सूक्ष्मता से अवलोकन किया। ट्रस्ट के प्रमुख श्री ऋषि प्रभावर जी से भी आपकी साधना सम्बन्धी सघन चर्चाएं समय-समय पर होती रहीं।

पूना में ही तपस्विराज श्री सहज मुनि जी महाराज एवं श्री राम मुनि जी म. ठाणा दो से सुमध्र मिलन हुआ।

••• १७७ ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

पूना के सुप्रसिद्ध डॉ. के. एच. संचेती, डॉ. कल्याण गंगवाल एवं अन्य कई विद्वान निरंतर आपके सम्पर्क में रहकर सेवा लाभ लेते रहे। पूना के मेयर भी आपके दर्शनों एवं प्रवचनों का लाभ प्राप्त करते रहे।

अहमदनगर श्रीसंघ विगत कई वर्षों से आपश्री के वर्षांवास के लिए प्रयत्नशील था। आगामी वर्षांवास हेतु भी अहमदनगर श्रीसंघ ने तीव्र प्रयास किए। श्रीसंघ की उत्कृष्ट भावना को देखते हुए आपश्री ने साधु-भाषा में स्वीकृति प्रदान की।

पूना से विहार कर आपश्री महाराष्ट्र के तेजस्वी संत ज्ञानेश्वर की तपोभूमि आलंदी पथारे। आलंदी से सिद्धाचलम पथारे। वहां पर महासती श्री सुशील कुंवर जी, महासती श्री सन्मति कुंवर जी आदि उाणा ने आपके दशेंनों का लाभ प्राप्त किया। प्रचचन, सत्संग के साथ ही बाल-संस्कार का विशेष कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ।

सिद्धाचलम से आपश्री मध्यवर्ती ग्रामों का स्पर्श करते हुए राजनगांव प्रधारे जो अष्टिवनायक में से एक विनायक जी का स्थान है। यहां पर पण्डितरल श्री आशीष मुनि जी महाराज आदि मुनिवृन्द से मधुर मिलन हुआ। यहां पर आपश्री ने स्कूल में बाल-शिक्षा का कार्यक्रम सख्ता। बच्चों को सम्यक् संस्कार प्रदान किए एवं शाकाहार का महत्व समझाया। समी बच्चों को सामित्रक रूप से शाकाहार का संकल्प प्रदान किया।

इस प्रकार कदम-दर-कदम सद्धर्म के शिक्षा कण विखेरते हुए परम पूज्य युवाचार्य श्री जी घोड़नदी पथारे। घोड़नदी का प्रवास भी प्रभावशाली रहा। वहां से अस्बिका नगर पथारे जहां पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी म., श्री अक्षय ऋषि जी म., श्री महेन्द्र ऋषि जी म., श्री प्रशांत ऋषि जी म. आदि मृतिवृद्दे ने आपश्री का स्वागत किया। मृतिवरों का संगम अत्यंत मधुर रहा। साधना और स्वाध्याय सम्बन्धी चर्चाएं हुईं। मृतिवरों की ध्यान सम्बन्धी कई जिज्ञासाओं का आपश्री ने समाधान किया एवं ध्यान के प्रयोग भी कराए।

#### चौबीशवां वर्षायोश

परमादरणीय परम पूज्य युवाचार्य श्री जी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अहमदनगर पधारे। अहमदनगर श्रीसंघ ने माणिकनगर में आपश्री का भव्य स्वागत किया। माणिकनगर से आपश्री धार्मिक परीक्षा बोर्ड के भवन में पधारे।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

अहमदनगर परमादरणीय आराध्य स्वरूप आचार्य देव श्री आनंद ऋषि जी म. की तपोभूमि रही है। इसी हेतु इस नगर से आपश्री का विशेष लगाव रहा। यहां पर आचार्य श्री ने अपनी साधना के कई वर्ष पूरे किए। इतना ही नहीं, अपनी ऑतिम साधना भी फूचश्री ने यहीं सम्मन की। अहमदनगर की मिस्टी के कण-कण में आनंदाचार्य की साधना की सुवास बसी हुई है। नगर के प्रत्येक नागरिक के हुदय में आनंदाचार्य आराध्य देव के रूप में बसे हुए हैं। आनंदमूर्ति आनंदाचार्य ने यहां कई रचनात्मक कार्यक्रमों को पूर्ण किया। इस नगर पर उनके आगणित उपकार हैं।

आनंदाचार्य की तपोभूमि में परमपूज्य युवाचार्य श्री का संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन हुआ। वहां विशिज्ञत तपिस्वराज श्री मगन मुनि जी म., तपस्वी श्री सुंदरलाल जी म., पींडित रल श्री नेमीचंद जी म. आदि मुनिवृन्द ने आपश्री का स्वागत किया। उक्त मुनिवृद के अतिरिक्त श्री चन्द्र ऋषि जी म. (भगत जी म.), श्री सज्जन ऋषि जी म., श्री अक्षय ऋषि जी म. अप्रतिकृष्टि में वर्षावास किया।

परम फून्य युवाचार्य श्री जी के प्रवचनों में जनता उमड्-उमड़कर आने लगी। आपके साधना-च्यात प्रवचनों से जनता में विशेष जागरूकता आई। ध्यान शिविसों के आयोजन भी नियमित होते रहे। लोगों ने बढ़-चढ़कर ध्यान शिविसों में भाग निया।

आपश्री के प्रवचनों में साधारणत: जनसेवा और जीवोमंगलम् आदि विषयों की प्रधानता रहती है। फलत: जनसेवा के रूप में हॉम्पिटल निर्माण का संकल्प श्रीसंघ ने लिया। गौशालाओं के लिए राशियां एकत्रित की जाती रहीं। रक्तरान शिविर का आयोजन भी किया गया।

बाल-संस्कार और स्वाध्याय शिविर भी ध्यान शिविरों के समानांतर चलाए गए। इन शिविरों में बालकों, युवाओं और वृद्धों ने पूरे उत्साह से भाग लिया।

वर्षांवास की परिसमाप्ति पर साध्वियों की प्रार्थना पर आपश्री जी ने एक ध्यान शिविर का आयोजन किया, जिसमें महासती श्री सुशील कुंवर जी म., महासती श्री आर्यनाश्री जी म., महासती श्री अर्चनाश्री जी म., महासती श्री अर्चनाश्री जी म., महासती श्री सुमन कुंवर जी म. आदि महासाध्वियों ने भाग निया।

\*\*\* 178 \*\*\*

आपश्री के निर्देशन में पण्डित प्रवर श्री नेमीचंद जी म. एवं विराजित मुनिवृन्द के मध्य सामयिक विषयों पर विचार गोष्ठी हुई। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम सुन्दर और रचनात्मक रहे।

अहमदनगर के अध्यासीय प्रवास में श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री हस्तीमल मुणात, मंत्री श्री सुरेश कोटेचा, मंत्री श्री कोठारी जी, श्री किशोर मुणोत प्रभृति सकल संघ का समर्पित सहयोग रहा।

अहमदनगर से विहार कर परम पूज्य युवाचार्य श्री जी सावेड़ी पघारे जहां पर पॉडत श्री नेमिचंद जी महाराज के साथ आगमों का विहंगमावलांकन किया। यहीं पर उपाध्याय श्री केवल मुनि जी म. के शिष्य श्री सुरेश मुनि जी म. आपके सान्निध्य में आए। अकेले होने के कारण आपश्री ने उन्हें अपने साथ रखा। उन्होंने एक वर्षावास आपके सान्निध्य में पूरा किया।

### शार्ड की शिरडी में

साबेड़ी से विहार कर आपश्री राहुरी, कोल्हार, लोणी, राहत होते हुए शिरडी पधारे। शिरडी भारत का सुप्रसिद्ध स्थल है। साई बाबा की तपोभूमि के रूप में यह स्थल विख्यात है। 'सबका मालिक एक' के अमर उद्गाता बाबा जी ने इसी भूमि पर रहकर मानवता को प्रेम, मैत्री, सौहार्द और प्रातृ-भाव का अमर संदेश दिया था। बाबा जी के संदेशों की सुगंध आज भी यहां अनुभव की जा सकती है। बाबा जी के उच्चादशों के कारण आज यह स्थान तीर्थ का गौरत पा चुका है। बाबा जी के अदृष्ट आशीर्वाद के पिपासु लाखों श्रद्धाल यहां प्रतिवर्ष आते हैं।

शिरडी में होली चातुर्मास के प्रसंग पर कई श्रीसंघ वर्षाबास की प्रार्थनाओं के साथ उपस्थित हुए। मुंबई खार श्रीसंघ के अत्याग्रह को आपश्री ने साधु भाषा में स्वीकृति प्रदान की। नासिक श्रीसंघ को महावीर जयंती की स्वीकृति ही।

शिराडी के युवकों ने सुंदर व्यवस्था की। सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने आपका अभिनंदन किया एवं प्रवचन सुना। यहां असाम्प्रदायिक मानसिकता का दर्शन कर आपश्री अत्यंत प्रसन्न हुए।

## समन्वय के सूत्रधार

शिरडी से परम पूज्य युवाचार्य श्री जी लक्ष्मीवाड़ी, कोपरगांव, येवला, अनकाई आदि क्षेत्रों में धर्मोद्योत करते हुए मनमाड़ पधारे। विगत कुछ वर्षों से मनमाड़ में साम्प्रदायिकता का स्वर चुलन्द हो रहा था। समाज खण्ड-खण्ड में बंटा हुआ था। आपश्री ने अपनी समन्वय स्नात वाणी से लोगों के इस्यों से पारस्परिक विद्वेष मल को घोकर सभी को प्रेम और संगठन का पाठ पढ़ाया। आपश्री की वाणी का अच्चक असर हुआ। संघ में प्रेम और समन्वय का सुत्रपात हुआ।

मनमाड़ से आपश्री लासलगांव पधारे। वहां पर भी मनमाड़ जैसी ही स्थिति थी। परन्तु आपश्री के सार्थक प्रयासों से वहां भी प्रेम और मैत्री का वातावरण बन गया।

## नाशिक में देतिहाशिक वीर जयंती

'मित्ती में सख्य भूवेसु' का शंखनाद करते हुए श्रमण संघ अनुशास्ता युवाचार्य श्री जी लासलगांव से नासिक पघारे। पूज्य युवाचार्य श्री जी ने संघ को आमंत्रित कर अपने भाव रखे—बन्युजो। नासिक में जैन धर्म की विभिन्न परम्पराओं को मानने वाले श्रावक हैं। आप लोगों की परम्पराएं भिन्न होते हुए भी आप सभी के आराध्य देव तो भगवान महावीर ही हैं। अपने आराध्य देव के जन्मोत्सव को आप सभी को एक साथ मितकर आयोजित कराना चाहिए।

आपश्री के विचारों का संघ ने पूर्ण अनुमोदन किया। सभी परम्परा प्रमुखों से मिलकर निर्णय लिया गया कि वीर जयंती का आयोजन सामृहिक रूप से किया जाएगा। वैसा ही किया गया। समग्र नासिक जैन संघ ने एक साध मिलकर वीर जयंती का आयोजन किया। खण्ड-खण्ड में विभाजित शक्ति के एक हो जाने से यह समारोह ऐतिहासिक बन गया।

तब से आज तक नासिक में यही परम्परा चल रही है। वीर जयंती के प्रत्येक प्रसंग पर लोग आपश्री को स्मरण करते हैं।

#### पच्चीशवां वर्षायोश

साधना से विशेष ऊर्जा प्राप्त कर नवीन उत्साह के साथ परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी ने देवलाली कैम्प से मुंबई की दिशा में विहार किया। गोठी, इगतपुत, भिवंडी, ठाणा आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए आपश्री भाण्डुप साधना सदन में पथारे। वहां से चातुर्मासार्थ भव्य प्रवेश मुंबई खार के अहिंसा हॉल में हुआ। समग्र संघं ने पलक-पांवड़े विद्याकर आपश्री का स्वागत-अभिनंदन किया।

इस वर्षावास में ध्यान-साधना के माध्यम से आपश्री ने जनकल्याण का

विशेष अभियान चलाया। नियमित रूप से ध्यान शिविरों का आयोजन होता रहा। रेकी साधना के भी प्रयोग हुए। साथ ही आपश्री ने अमेरिकन पद्धति 'सील्वा माइण्ड कंट्रोल' की साधना भी संपूर्ण की। इस प्रकार खार मुंबई का वर्षाबास साधना एवं धर्मप्रमावना की दृष्टि से पूर्णत: सफल रहा।

## शरश्वती विद्या केन्द्र की स्थापना

विगत कुछ वर्षों से एक ऐसे साधना केन्द्र की स्थापना के लिए विचार-विमर्श चल रहा था जहां से स्थायी रूप से ध्यान सम्बंधी गतिविधियों का संचालन किया जा सके। इस स्थिम में नासिक श्रीसंघ एवं श्रावकरत्न श्री शान्तित्वाल जी दुग्गड़ के प्रयास सराहनीय रहे। उन्हीं प्रयासों को अंतर: मुर्ते रूप मिला एवं नासिक की देवभूमि में गजपंथा तीर्थ की तलहटी में साढ़े ग्यारह एकड़ का भृखण्ड प्राप्त किया गया। इस भृखण्ड पर सर्वश्री नृपराज जी जैन अध्यक्ष जैन महामण्डल, श्री शान्तिलाल जी दुग्गड़, श्री रोहित मेहता, श्री जशवंत कोठारी एवं अन्य अनेक उदारमना सज्जनों के सहयोग से केन्द्र की स्थापना की गई। उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य नासिक में प्रारंभ किया गया।

#### छब्बीभवां वर्षायोग

मुंबई से विहार कर परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी अनेक ग्रामों और नगरों में परिफ्रमण करते हुए नासिक की देवभूमि गर्जाच्या तीर्घ में स्थापित श्री सरस्वती विद्या केन्द्र में पघारे। वहां पर कुछ दिनों के लिए आपश्री विराजमान रहे। वहां पर एक दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। बालकों के लिए भी एक शिविर रखा गया।

नासिक श्रीसंघ कई वर्षों से आपश्री के वर्षावास के लिए उत्सुक था। फलत: इस वर्ष के वर्षावास का सौभाग्य श्रीसंघ को प्राप्त हुआ। नासिक के आस-पास के क्षेत्रों को धर्मजल से सिंचित करते हुए यथासमय वर्षावासार्थ नासिक में भव्य प्रवेश हुआ। वर्षावास में प्रवचनों का नित्य क्रम प्रारंभ हुआ। नासिक के श्रद्धालु श्रवकों ने निवयित भारी उपस्थिति के साथ आपकी वाणी श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त किया। वर्षावास की संपूर्ण अवधि में ध्यान प्रावित, स्वाध्याय शिवर एवं बाल संस्कार शिविरों का आयोजन होता रहा। इन शिविरों में आबालबद्ध ने परे उत्साह से भाग लिया।

शासन प्रभावना की दृष्टि से यह वर्षावास अत्युत्तम रहा। लोगों में ध्यान

साधना की रुचि का विकास हुआ।

वर्षावास के पश्चात् कुछ समय तक आपश्री ने नासिक के उपनगरों में विचरण किया। बाद में आपश्री श्री सरस्वती विद्या केन्द्र में पधारे।

### ध्यान दीप

मृति जीवन में प्रवेश के समय से ही परम पुज्य युवाचार्य श्री जी के हृदय में ध्यान के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। मूर्न जीवन में प्रवेश से पूर्व भी आपश्री ने 'ध्यान' विषय पर पर्याप्त अध्ययन किया। ध्यान साधकों से आप मिलते रहे और ध्यान के बारे में जानने की कोशिश करते रहे। समय–समय पर ध्यान के प्रयोग भी आप करते रहे। भगवान महावीर की ध्यान मद्रा से आप आकर्षित हुए। भगवान महावीर की ध्यान मुद्रा ने ही आपश्री के अन्तर्मन में जैन दीक्षा के संकल्प को अंतिम रूप दिया। मृनि जीवन की भूमिका में प्रवेश कर आपश्री ध्यान साधना में संलग्न हुए। आगमों में उपलब्ध ध्यान और कायोत्सर्ग की विधियों से आपश्री ध्यान साधना का नियमित अभ्यास करने लगे। इस अभ्यास से आपश्री के अन्तर में आनंद की फहारें झरने लगीं। पर प्यास बढती ही गई। प्यास की उसी तडप के साथ आपश्री ने ध्यान की अन्यान्य विधियों के भी प्रयोग किए। सूत्र से सूत्र जुड़ते रहे। आपश्री ध्यान साधना के अतल तल में डुबकी लगाते रहे। अपनी ध्यान यात्रा में आपश्री ने इतर ध्यान परम्पराओं के प्रयोग भी किए। विश्व प्रसिद्ध ध्यानयोगी कल्याणमित्र गोयंका जी की ध्यान विधि का अनुभव भी आपने प्राप्त किया। कई प्रसंगों पर परंपरावादी लोगों के विरोध और आक्रोश का गरलपान भी शिवशंकर बनकर आपश्री ने किया। पर प्यासा ही प्यास की तडप को जान सकता है। आपश्री का आत्मविश्वास सुदृढ था कि मैं उन्मार्ग पर नहीं हूं। आप इस विषय में भी संबुद्ध थे कि सत्य का सत्कार प्रथम पत्थामें से दी होता है।

विरोधों के प्रस्तर-पथों और प्रेम के प्रसून-पथों पर निराबाध आपकी यात्रा चलती रही। विजन-वनों से गुजरते हुए, गिरि-कंदराओं को लांघते हुए ध्यान का दीप आपके अन्तर में प्रज्ज्विलत रहा। विजन वन आपके लिए परीषहों का नहीं, ध्यान का आराम बने। वन की प्रकृति में रम कर आप ध्यान करते रही गिरि-गुफाओं में कई-कई दिनों तक निराहार रहकर आपने ध्यान के अतल में डुबकियां लगाई। श्रवण बेलगोल स्थित भद्रबाहु जी की ध्यान गुफाओं में बैठकर आपने ध्यान किया।

ध्यान में पुष्पित आपकी साधना निखरती गई। गहरे और गहरे आपश्री पैठते गए। आपने गृहत्याग के आत्मलक्ष्य में पूर्ण सफलता हस्तगत की।

साधक की साधना जब परिपक्व बनती है तो उसका अन्तर्जगत आनंद से व्याप्त हो जाता है। उसके भीतर आनंद के झरने बहने लगते हैं। साधक की करुणा उसे प्रेरित करती हैं कि वह अपने आनंद में सभी को सहमागी बनाए। साधक की यही करुणा उसे समाज से जोड़ती है। वह समाज को उन विधियों और सूत्रों का संदेश देता है जिनसे वह भी आनंद को भोग सके। प्रत्येक महापुठ्य ने, प्रत्येक साधक ने अनंत अतीत से ऐसा किया है। ऐसा करना उसकी करुणा की विवशता है। वह अपने आनंद को समेट कर नहीं बैठ सकता। वह बह जाना चाहता है, बंट जाने के लिए उमींगत बन जाता है। परम आदरणीय श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी भी अपने आनंद को लोगों में बांटते रहे हैं। ऐसा वे इसिलिए नहीं करते हैं कि उनके अनुयायिओं की संख्या में वृद्धि हो। ऐसा वे करुणा से प्रेरित बन कर करते हैं। उनका सांस-सांस करुणा और प्रेम का पर्याय है।

जन-साधारण ध्यान के आनंद में सुविधापूर्वक पैठ सके इसके लिए करुणा सागर परम पून्य युवाचार्य श्री जो ने ध्यान की सार-सिक्षरत विधि का शोध किया। उस विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति मात्र त्रिदिवसीय अविध में ध्यान के आनंद से सुपरिचित बन सकता है। उसी विधि के साथ पूर्यश्री ने एक अभियान चलाया। ध्यान शिविरों की एकाएक चहुं ओर से मांग उठने लगी। वस्तुत: जिस भी व्यक्ति ने शिविर में भाग लिया वह मंत्रमुग्ध बन गया। उसने अपने अनुभव अन्यों को बताए। आकर्षण बढ़ता गया और समग्र संघ में ध्यान सर्वीधिक प्रिय विषय बन गया।

## श्री सरस्वती विद्या केन्द्र में ध्यान शिविर

4 दिसम्बर 1997 को श्री सरस्वती विद्या केन्द्र के निसर्गीय प्रांगण में प्रथम त्रिदिवसीय ध्यान शिविर शुरू हुआ। इस शिविर में कई मुमुशुओं ने भाग लिया। इस ध्यान शिविर में भाग लेने वाले साधकों को अपूर्व आनंदानुषव प्राप्त हुआ। साधकों के चामत्कारिक अनुभवों को श्रवण कर लोगों में शिविरों में भाग लेने की होड़-सी लग गई। फर यह क्रम चलता ही रहा। चरण बढ़ते रहे और ध्यान दीप फज्जविला होते रहे।

#### पश-पश ढीप जले

परम पूज्य युवाचार्य श्री जी नासिक से औरंगाबाद के लिए यात्राशील

हुए। आगामी वर्षावास के लिए आपश्री औरंगाबाद श्रीसंघ को वर्षावास की साधु-स्वीकृति प्रदान कर चुके थे। विहार क्रम में आपश्री दिंडोरी पघारे। वहां पर ध्यान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 28 साधकों ने भाग लिया। यहीं पर आपश्री ने जिले के सभी अध्यापकों को सम्बोधित किया। अपने उद्बोधन में आपश्री ने अध्यातम, ध्यान एवं योग पर प्रकाश डाला एवं सद्गुरु के स्वरूप और दायित्वों का सुंदर विश्लेषण किया। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में शिक्षकों के दायित्वों पर विशेष प्रकाश डाला।

दिंडोरी से आपश्री बसंत पिंपलगांव पधारे। वहां पर भी तीन दिन का शिविर रखा गया जिसमें 40 साधकों ने भाग िलया। सभी शिविराधियों ने ध्यान का शुद्ध अनुभव प्राप्त किया। वहां पर साधिका श्रीमती सज्जनाई ध्यान का शुद्ध अनुभव प्राप्त किया। वहां पर साधिका श्रीमती सज्जनाई नाधीबाई आदि बहनों का धर्म-ध्यान के कार्यक्रमों में सराहनीय सहयोग रहा। वहां से तलोगांव, अनकाई, येवला आदि श्रोजों में घर्माद्योग तहतं हुए आप वैजापुर पधारे जहां ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। यहां पर 'श्रावक धर्म एवं जीवन जीने की कला' पर आपश्री ने प्रशिक्षण दिया। वहां से आपश्री खण्डाला पधारे। यहां पर भी एक दिवसीय शिविर रखा गया। वहां से आपश्री औरंगावाद पधारे। औरंगावाद में भी ध्यान शिविरों के आयोजन हुए। वर्षावास से पूर्व ही वहां पर ध्यान साधना के प्रित लोगों में विशेष जिज्ञासा का जन्म हुआ।

## एक्षोरा यात्रा

परम पून्य युवाचार्य श्री जी वर्षावास पूर्व के शेषकाल में एलोरा पधारे। आपश्री ने एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का अवलोकन किया। एलोरा गुफाएं इस तथ्य का साक्ष्य हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से ही मारत ने कला के क्षेत्र में बुलिन्दियों का स्पर्श कर लिया था। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर स्थान अवलोकन कर आपश्री बढ़ा पर स्थित दिगम्बर परम्परा द्वारा संचालित छात्रावास में पघारे। वहां के ट्रस्टियों ने आपका भावभीना स्वागत किया। वहां पर आपश्री जी ने नैतिकता, धार्मिकता एवं जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण छात्रों को दिया।

वहां से विहार करके परम फून्य युवाचार्य श्री जी औरंगाबाद के प्रवेश द्वार छावनी में पचारे जहां श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री चम्पालाल जी देसड़ां, कार्याध्यक्ष श्री सुवालाल जी छल्लाणी, महामंत्री श्री प्रकाश जी बाफणा, श्री प्रमचंद जी फूलफगर आदि संघ के गण्यमान्य सहस्यों ने आपश्री का स्वागत किया। वहां पर प्रवचन सभा का आयोजन हुआ। आपश्री का प्रवचन जितना जीवन-स्पर्शी रहा उतना ही आत्मस्पर्शी भी रहा।

### नियति सेख्य

गुरु गणेशनगर में विराजित श्री सम्पत मुनि जी परम पून्य युवाचार्य श्री के दर्शनों के लिए उपस्थित हुए। मुनिश्री ने आएसे आग्रह किया कि आपश्री शीघ्र ही गुरु गणेश नगर पधारें एवं ध्यान शिविर का लाभ प्रदान करें। आपश्री ने फरमाया—मुनिश्री! आज आप यहीं विराजें, कल हम सभी गुरु गणेश नगर करमाय परनु मुनि जी शीघ्रता में थे। उन्होंने आपश्री के वचनों पर ध्यान नहीं दिया।

नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्री संपत मुनि जी ने जैसे ही प्रस्थान किया, वैसे ही मुसलाधार वर्षा होने लगी। पास के मकान में मुनि जी रुक गए। घण्टा भर बाद वर्षा रुकी तो मुनि जी गुरु गणेश नगर पहुंच गए। परंतु रात्रि में ही किसी विद्वेषी व्यक्ति ने मिन जी की हत्या कर दी।

उपरोक्त घटना से जैन समाज सन्न रह गया। सर्वत्र शोक छा गया। पूर्विनर्धारित कार्यक्रमानुसार उस दिन आपश्री को भी गुरु गणेश नगर पधारना था, परन्तु शासन देव की अदृष्ट कृपा से आपश्री ने आत्मसाधना हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया था।

मुनि जी की हत्या से समाज में उथल-पुथल होना स्वाभाविक था। परन्तु आप जैसे समर्थ धर्मनेता ने इस दुश्चक्र से समाज को निकाल लिया। सन्ताईशवां वर्षायोज

शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में परम फून्य युवाचार्य श्री जी का चातुर्मासिक भव्य प्रवेश महावीर भवन में हुआ। साधना और स्वाध्याय के कार्यक्रम गितशील बने। प्रवचन में विशाल जन समुदाय उपस्थित होने लगा। समय-समय पर ध्यान शिविरों का आयोजन होता रहा। सकल श्रीसंघ में अपूर्व उत्साह और उल्लास था।

यहां के वर्षावास में जैन धर्म की सभी सम्प्रदायों पर आपश्री का प्रभाव रहा। दिगम्बर जैन मेरिर में आपश्री ने सप्त दिवसीय ध्यान शिविर की स्वीकृति प्रदान की। इस हेतु दिगम्बर बन्धुओं के साथ-साथ वहां पर वर्षावासार्थ विराजित गणधरावार्थ श्री कुंधुसागर जी महाराज, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का भी प्रमपूर्ण आग्रष्ट रहा। परम पूज्य मुनीश्वरों का सह सिन अत्यन्त माधुर्य पूर्ण रहा। समस्त जैनों में इससे पारस्परिक सद्भाव में अभिवृद्धि हुई। उसके पश्चात् उनके साथ कई सामृहिक कार्यक्रम सम्मन्न हुए।

वर्षावास के ऑतम दिनों में सर्वश्री नेमनाथ जी जैन (इन्दौर) परमणून्य आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी म. के समाचार लेकर आपश्री के चरणों में पहुंचे। आचार्यश्री ने आपश्री से भावाभिव्यक्ति की थी कि वर्षावास की परिसमाप्ति पर महाराष्ट्र के सभी संतों का किसी एक स्थान पर सिम्मलन होना चाहिए। एसम फून्य आचार्य देव के भावों का आपश्री ने विनम्न स्वागत किया। आखिर परम फून्य आचार्य श्री एवं आपने पारस्परिक मनोमंधन कर सम्मलन के लिए नासिक नगर को निर्धारित किया।

वर्षावास संपूर्ण हुआ। भारी जनसमूह ने आपश्री को विदाई दी। महावीर भवन से आपश्री गुरु गणेश नगर पधारे। वहां पर त्रिदिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 150 ममक्षओं ने सहभागिता की।

औरंगाबाद से आपश्री पैठण पधारे। वहां पर फार्म हाऊस पर ध्यान शिविर लगाया गया। वहां से आपश्री शेवगांव पधारे। वहां भी ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। वहां के लोगों ने सेवा का विशेष लाभ लिया। जम्मू के श्री अशोक जी जैन, श्रीमती आशा जैन पी रशीनार्थ उपस्थित हुए। उन्होंने भी ध्यान और सेवा से आत्मलाभ प्राप्त किया।

विहार यात्रा आगे बढ़ी। नेवासा, श्रीरामपुर होते हुए आपश्री संगमनेर पधारे जहां ऋषिकुल के संतरल फून्य श्री प्रशांत ऋषि जी महाराज, श्री महेन्द्र ऋषि जी महाराज, श्री पदम ऋषि जी महाराज आदि मुनिवृन्द ने आपश्री के दर्शन किए।

संगमनेर से सिन्तर होते हुए आपश्री नासिक रोड़ पधारे। वहां पर श्रमण संघीय महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज 'कुमुद' से मिलन हुआ। महामुनियों का यह मिलन अत्यंत प्रेमपूर्ण रहा।

### शिखार सिमलन

नासिक की पावन भूमि पर महामुनिराजों का ऐतिहासिक सिम्मिलन हुआ। परम पूज्य श्रमण संघ नायक आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज एवं परम पूज्य युवाचार्य डॉ. श्री शिव मुनि जी महाराज के सान्निष्ठ में साचुओं और साध्विज ती संगीति सभा हुई। उस पुनीत प्रसंग पर श्रमणसंघा महामंत्री श्री सीभाग्य मुनि जी महाराज कुमुद, उपाध्याय प्रवर श्री विशाल ••• शिव ••• शिवाचारं ; जीवन-शंत ••• मुनि जो म., सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जो म., श्री कमल मुनि जो म. 'कमलेश', श्री प्रशान्त ऋषि जो म. आदि मुनिवृन्द एवं महासती श्री चारित्र प्रभा जो महाराज, महासती श्री अर्चना जी महाराज, महासती श्री सुशील कुंवर जो महाराज आदि साध्वी वृन्द कुल टाणा 72 साधु-साध्वी उपस्थित थे।

पूना श्रमण सम्मेलन के पश्चात् युवाचार्य श्री जी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए थे एवं पूज्य आचार्य श्री उत्तर भारत में पधार गए थे। पूना के पश्चात् संघ के शीर्षस्थ महामुनीश्वरों का यह प्रथम मिलन था। इससे पूर्व इसी पावन भूमि पर आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषि जो महाराज एवं परमपूज्य युवाचार्य श्री मधुकर सुनि जी महाराज का मधुर सम्मिलन हुआ था। इतिहास का वही स्वर्णिम क्षण पुन: नासिक में जीवंत हो उठा। मुनिसंघ और श्रावक संघ एक बार पुन: देनेद्राचार्य और युवाचार्य शिव का मधुर मिलन देख कर आनंदमन्त वन गए। संघ के चंद्र-सूर्य का यह मिलन देखकर जनमानम आनंद विभोर हो उठा।

परमपूज्य आचार्य देव ने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आपश्री जी को तथा अन्य पदाधिकारी मुनिराजों को कई अधिकार प्रदान किए। पूना सम्मेलन में फूज्य युवाचार्य श्री जी को घ्यान के प्रचार-प्रसार के निदेशक का दायित्व प्रदान किया गया था। आपश्री द्वारा अपने कार्य को सुदंरता से वहन किए जाने पर आचार्य श्री ने हार्दिक संतोध और आनंद प्रगट किया। इतना ही नहीं, बल्कि पून्य आचार्य श्री ने उस वर्ष को 'ध्यान वर्ष' के रूप में घोषित किया। अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में आचार्य श्री ने फरमाचा-हमारे युवाचार्य श्री जी स्फटिकमणि के समान निर्मल हदय के धनी हैं। ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने ध्यान साधना के द्वारा श्रमणसंघ में एक अभिनव चेतना का संचार किया है। इनकी कार्यशैली और साधना शैली से मैं सन्तुष्ट हूँ।

ऐसा फरमाते हुए गद्गद-हृदय आचार्य देव ने आपश्री को आदर की चादर ओढ़ाकर आपश्री के महनीय कार्यों का स्वागत किया। अपूर्व प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता पूर्ण वातावरण में यह सम्मिलन सम्पन्न हुआ।

सर्वश्री नेमनाथ जी जैन, श्री हस्तीमल जी मुणोत, श्री बंकटलाल जी कोठारी, श्री माणकचंद जी कोठारी. श्री आर. डी. जैन एवं श्री शांतिलाल जी दुग्गड़ का समर्पित सहयोग विशेष सराहनीय रहा।

## अपूर्व मिलन... अपूर्व विदाई

नासिक सिटी से परम पूज्य आचार्य देव नासिक रोड़ पधारे। परमपूज्य युवाचार्य श्री भी आचार्य श्री के साथ थे। यहां पर श्रीसंघ ने विदाई महोत्सव का कार्यक्रम रखा। परमपूज्य आचार्य देव का विहार मुंबई के लिए पूर्व में ही निर्धारित हो चुका था। सुनिष्टिवत मंगल वेला में आचार्य देव ने विहार किया। पूज्य युवाचार्य श्री जी आचार्य देव की विदाई के लिए दूर तक गए। दोनों महापूक्ष जब विलग होने लगे तो काफी भावनात्मक दृश्य उपस्थित हुआ। आपश्री ने आराज्य आचार्य देव के चरणों पर मस्तक रखा। पूज्य आचार्य देव ने आपको कण्ठ से लगाया। प्रेम को पराकाच्छा थी। सजल हो गण दोनों महामुनीश्वार्य के नयन कोर। आचार्य देव ने कहा—शिव मुनि! फिर कब मिलेंगे। इस पर गट्राद कण्ठ से आपश्री ने कहा—भगवन्। आप मेरे हृदय में बसे हैं। हम दूर ही कहां हैं?

इस भावभीने विदाई प्रसंग पर श्रद्धापूर्ण अन्य हजारों नेत्र भी आई बन गए। पर इस आईता में मोह का कीच न था। श्रद्धा, समर्पण और आशीष से उपने कमलपत्रस्थ मुक्ता–कण थे।

## ध्यान शिविरों के समायोजन

परम पूज्य युवाचार्य श्री जी नासिक रोड़ से 'श्री सरस्वती विद्या केन्द्र' पधारे। वहां पर तीन दिन के ध्यान साधना के माध्यम से साधकों ने आत्म-साक्षात्कार किया।

शिविर की परिसमाप्ति पर परम पूज्य युवाचार्य श्री जी नासिक रोड् पघारे। वहां पर होली चातुर्मास समारोह रखा गया। अनेक श्रीसंघ भावी वर्षावास की प्रार्थनाओं के साथ आपश्री की सेवा में उपस्थित हुए। आखिर जालना श्रीसंघ मावी वर्षावास प्राप्त करने में सफल रहा। उसी अविध में वहां पर एक ध्यान शिविर का भी आयोजन किया गया।

नासिक रोड़ से आपश्री गोठी पधारे। वहां पर महासती श्री प्रमोद सुधा जो महाराज के सान्निच्य में दीक्षा का कार्यक्रम सम्पन्न होने जा रहा था। उक्त दीक्षा महोत्सव में साम्मितित होने के लिए अहमदनगर से श्री अक्षय ऋषि जी महाराज, श्री पद्मऋषि जी महाराज जी पद्मा अहम के स्वत्य अवस्य पर वैराग्यवती बहन को परम पूज्य युवाचार्य श्री अपने मुखार्यिक्द से दीक्षा पाठ पढ़ाया। नवदीक्षा साम्ब्री जी को नवीन

नाम-'तन्मय दर्शना जी' प्रदान किया गया।

दीक्षा के इस पावन प्रसंग पर दूर-दूर के श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित हुए थे। जलगांव के विद्यायक श्री ईश्वर बाबू ललवानी, अध्यक्ष श्री रलुभाऊ जी जैन, श्री रतनलाल जी बाफणा आदि उक्त अवसर पर उपस्थित थे। उक्त प्रमुख गण्यमान्य व्यवितयों से आपश्री की चर्चा हुई। जलगांव पदार्पण की प्रार्थना प्रस्तुत की।

इसी अवसर पर घोड़नदी निवासी श्री भंवरलाल जी फूलफगर ने ज्योतिष के आधार पर भविष्य के कुछ संकेत दिए। भविष्य के संकेत स्पष्ट थे कि परम पूज्य युवाचार्य श्री जी पर संघ के कई भारी दायित्व आने वाले हैं। परनु उस समय उक्त कथन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

गोठी से परमपूच्य युवाचार्य श्री जी इगतपुरी पधारे। इगतपुरी के सेवानिष्ठ श्रावकों ने आपश्री का भावभीना स्वागत किया। संक्षिप्त प्रवास में अच्छी धर्मप्रभावना देखी गई। इगतपरी से आपश्री सिडको पधारे।

### देवेन्द्राचार्य का महाप्रयाण

परम पून्य आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज मुंबई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उचित दिशा में इलाज चल रहा था। परम पून्य युवाचार्य श्री जी संघनायक के स्वास्थ्य की सूचनाएं सतत प्राप्त कर रहे थे। विगत दिन तक के समाचारों के अनुसार पून्य आचार्य देव का स्वास्थ्य सामान्यत: ठीक चल रहा था।

परन्तु 26 अप्रैल 1999 को प्रभात में जो समाचार आया उसने सकल संघ को शांक-सागर में निमान कर दिया। आचार्य देव भौतिक देह का विसर्जन कर देवलोकों के लिए प्रयाण कर गए थे। इस समाचार से समग्र संघ दिल उता।

स्वयं युवाचार्य श्री जी इस वज्रपाती समाचार से हत्प्रभ रह गए। इस प्रकार की संभावना की किंचित् कल्पना नहीं थी। सुदृह आशाएं थीं कि आचार्य श्री शींघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। परन्तु नियति के लिखे को पढ़ा न जा सका। कुछ ही दिन पूर्व के भविष्य संकेत सच सिद्ध हुए थे। विशाल संघ का समग्र दियत्व आपश्री के कंघों पर आ गया था। संघीय विधानानुसार आचार्य देव के समस्त दियत्वों के संवहन का भार आपश्री को ग्रहण करना

आपश्री की आध्यात्मिक साधना का ही यह चमत्कार था कि आपश्री

ने अपने मनोभावों को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया। संघ के अग्रगण्य श्रावक एवं साधु-साध्वयां आपश्री के पास एकत्रित होने लगे। आपश्री ने सकल संघ को सान्त्वना प्रदान की। अपने समस्त कार्यक्रमों को स्थगित करके आपश्री वापिस नासिक लीट आए। जैन स्थानक में शांतिजाप शुरू कराया गया। आचार्य श्री के शिष्य परिवार के लिए आपश्री ने सांत्वना संदेश प्रेषित किया एवं वहां की वस्तुस्थित को जानकारी प्राप्त कर संघित को लक्ष्य में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए।

#### शब्दांतात्रा भूता

परमपूज्य आचार्य रेव की स्मृति में नासिक में एक श्रद्धांजित सभा रखी गई। परम पूज्य युवाचार्य श्री जो जो आचार्य रेव के स्वगरिहण के पश्चात जिन शासन और श्रमणसंघ के विधानानुसार आचार्य पाट पर अधिष्ठित हो गए थे, उनके सानिष्ठ्य में इस श्रद्धांजित सभा का आयोजन होने से इसे स्वतः ही अखिल भारतीय रस्पा प्रता हो गया। इस अवसर पर कई साधु-साध्वियों और अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस के कई विरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थित कांग्रेंस के अधिकारियों में प्रमुख थे—अध्यक्ष श्री हस्तीमल जी मुणोत, उपाध्यक्ष श्री नेमनाथ जी जैन, श्री हरीणलाल जी जैन, श्री शार्तिलाल जी छाजेड, श्री नृपराज जी जैन, श्री माणकचार जी कोठारे, श्री बंकटलाल जी कोठारे आदि-आदि। इन सभी गणकचार जी कोठारे आदि-आदि। इन सभी गणकचार जी कोठारे परमपूज्य देवेन्द्राचार्य के महान जीवन और उनकी साधना को स्मरण किया और श्रद्धांजिल अर्पित की। साथ ही समवेत स्वर से आपश्री से प्रार्थना की-मगवन्। इस संघरथ की बागडोर अब आपके हाथों में है। आज से आप अमण संघ को सरताज एवं सारिथ हैं। इस विशाल दायित्व के संवहन में समग्र संघ आपका सहयोगी और अनुगामी होगा।

उसके बार परमणून्य युवाचार्य श्री—श्रमणसंघीय चतुर्थ पट्टघर आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने अपने आराध्य देव आचार्य सम्राट् श्री हेवन्द्र मुनि जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजित आर्पित की। आपश्री जी अगरमाया—आचार्य श्री का आकस्मिक गमन जहां सकल संघ के लिए भारी वज्रपात के समान है, वहीं मेरे स्वयं के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। उन वात्सल्यवारिध का वात्सल्य हम सब पर शत-सहस्र धाराओं में बरस रहा था। उनके नेतृत्व में हम सानंद आगे बढ़ रहे थे। पर अकस्मात् चे हमसे विदा था। सकल संघ के लिए यह महा-शोक का क्षण है। पर शोक में डूबे

रहना संघ के हित में नहीं है। इस शोक के सागर से बाहर निकल कर हमें आराध्य स्वरूप आचार्य देव के सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। पून्य श्री ने अपने महान व्यक्तित्व और विशाल कृतित्व से संघ को जो गरिमा प्रदान की है उसे अक्षुण्ण रखते हुए हमें संघ को आगे ले जाना है। मैं चतुर्विध संघ को विश्वास दिलाता हूं कि हम साधना और सर्जना में संघ को निरंतर आगे और आगे ले जाएंगे। मैं अहर्निश अप्रमत्त भाव से संघ के सम्यक् विकास के लिए एक प्रहरी की तरह अपने समस्त दायित्व निभाता रहूँगा। श्रमण संघ के आचार्य त्रय का अदृष्ट आशोध हमारे साथ है। उनके आशोध का प्रकाश हमारे पथ को प्रशरत करता रहेगा।

आपश्री के इस गरिमामय सार-सींक्षप्त उद्बोधन से सकल संघ को आश्रय और श्रद्धा का आधार प्राप्त हुआ। शोक क्षीण हो गया। नवीन क्षितिज पर संघ की दुष्टि स्थिर हो गई।

संघ के वरिष्ठ अधिकारियों को आपश्री ने उचित निर्देश प्रदान कर श्रद्धांजिल सभा को संपन्न किया।

आत्मप्रिय पाठक गण! इस आलेख के पिछले पृष्ठों में हमने अपने चिरतानायक को पूज्य श्री, मुनि श्री, युवाचार्य श्री आदि शब्दों में पढ़ा-लिखा है। आगे के आलेख में हम पूज्य युवा युवाचार्य श्री जी को एक नवीन संबोधन-आचार्य श्री-आचार्य भगवन आदि शब्दों में ग्रहण करेंगे।

## शश्चती विद्या केन्द्र में

पदमादरणीय आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज महावीर भवन से श्री सरस्वती विद्या केन्द्र पर पधारे जहां मुमुक्षु श्रावकों ने ध्यान शिविर का आयोजन किया। आचार्य पद पर आने के पश्चात् यह प्रथम त्रिदिवसीय ध्यान शिविर आपके निर्देशन में सम्पन्न हुआ। देश के कोने-कोने से आए हुए मुमुक्कुओं ने इस शिविर में भाग लिया और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया।

#### विहार और धर्मप्रचार

शिविर की परिसमापित पर परम पूज्य आचार्य श्री ने विहार यात्रा को आगे बढ़ाया। नासिक से आपश्री ओझर पथारे। वहां पर सिकंदराबाद श्री संघ के अध्यक्ष श्री संपतराज जो इंगरवाल, श्री सज्जनराज जो कटारिया, कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री हस्तीमल जी मुणोत आदि श्रावकों ने आपश्री के दर्शनों क लाभ लिया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया।

ओझर से आपश्री सुखेना पघारे। श्रीसंघ ने पारी उत्साह के साथ श्रमण संघ के नायक आचार्य श्री का स्वागत किया। वहां से आपश्री कुदेवाड़ी पघारे। वहां पर औरगाबाद श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री चंपालाल जो देसडों, श्री सुवालाल जी छल्लाणी प्रभृति श्रावकों ने आपके दशेनों का लाभ लिया। वहीं पर श्री सौरभ मुनि जी महाराज जाणे दो आपश्री के दशेनों के लिए पघारे एवं कुछ समय आपश्री का संवा-सानिच्य प्राप्त किया।

परम पूज्य आचार्य श्री जी कुंदेवाड़ी से निफाड़ पधारे। श्रीसंघ ने भावभीना स्वागत किया। यहां पर आपश्री जी ने अपने ओजस्वी प्रवचनों से श्रावक समुदाय में जागरूकता का संचार किया। आपश्री ने फरमाया- श्रावक समुदाय को अब घरहले से अधिक श्रमण संघ के प्रशि जागरूकता बाव समुदाय को जो विच जनमानस में डाला जा रहा है उसे महत्त्व ने आवश्यकता है। सम्प्रदाय का जो विच जनमानस में डाला जा रहा है उसे महत्त्व न देकर श्रमण संघ के प्रति निष्ठावान बनना होगा। यह भूमि द्वितीय पट्ट्यर आचार्य सम्राट्य की विचरण भूमि रही है और उस महापुरुष ने स्नेह सद्भावना को जो महागंगा प्रवाहित की थी उसमें सम्प्रदायवाद का जहर नहीं मिलने देना है। इस प्रकार आचार्य श्री जी ने अपने दायित्व के अनुरूप श्रमण संघीय भावनाओं को जन-जन में संचरित करने का विशेष लक्ष्य बनाया।

निफाइ से आपश्री नान्दुईी पधारे। आपश्री के पदार्पण से संघ में एकता प्रबल बनी और जन-जन में अपूर्व उत्साह का बातावरण निर्मित हुआ। वहां से विहार कर आपश्री जी अंकाई, येवला, कोपरागंव, लक्ष्मीवाई होते हुए शिराई। घघारे। सभी जगह संघ की उन्नित तथा आत्मोन्नित हेतु विशेष प्रवचन एवं साधना शिविरों के कार्यक्रम होते रहे। जनसंपर्क में भी आपश्री अपना समय अर्पित करते रहे। इसी मध्य श्री चंपालाल जी सांकलेचा, जालना ने आपश्री के दर्शन किए एवं अपनी सेवाएं अर्पित करने की भावना ह्यान की।

#### शंत का शेवा-श्रमर्पण

परम फून्य श्री तारक ऋषि जी महाराज ऋषि सम्प्रदाय के तेजस्वी मुनि राल हैं। संघ के आचार्य के प्रति उनकी विशेष भवित रही है। वर्ष 1999 के वर्षावास के लिए उन्होंने अहमदाबाद श्रीसंघ की प्रार्थना स्वीकार की थी। परन्तु अकस्मात् देवेन्द्राचार्य के देवलोक हो जाने तथा गए आचार्य के पदारोहण होने से उन्होंने अहमदाबाद वर्षावास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आपश्री के दर्शनों तथा सेवा में पहंचने के समाचार प्रेषित किए। आपश्री ने मृनिवर के समर्पण की अनुशंसा की और उन्हें आमंत्रित किया।

अहमदाबाद श्रीसंघ परम पुज्य आचार्य श्री की सेवा में उपस्थित हुआ एवं अपने भाव प्रगट किए। आपश्री ने अहमदाबाद श्रीसंघ को संतुष्ट किया। आपश्री के समाधान से श्रीसंघ ने अपना स्वार्थ त्याग कर श्रमण संघ के प्रति निष्टा व्यक्त कर सहयोग की भावना पदर्शित की।

#### ध्यान यज

जन जागरण के अभियान के साथ परमपुज्य आचार्य भगवन राहता पधारे। वहां पर महासती श्री कंचन कुंवर जी महाराज आदि ठाणे एवं महासती श्री प्रवीणा जी महाराज आदि साध्वी वंद ने आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया एवं धन्यता अनभव की। वहां पर प्रवचन हए। जन मानस में साधना रुचि वर्धमान बनी। फलस्वरूप 'साध्वी प्रीतिसधा इंग्लिश मिडियम स्कुल' में तीन दिवसीय ध्यान साधना शिविर का समायोजन किया गया। शिविर में 175 ममक्षओं ने भाग लिया जिसमें सात महासतियों ने भी विशेष रूप से भाग लिया। यह शिविर अपने आप में एक विशेष छटा लिए हुए था। इस शिविर के आयोजन में श्री रमेश जी सांड, श्री बाबुलाल जी पिपाडा, श्री प्रफल्ल जी पिपाडा का विशेष सहयोग रहा।

दर्शनार्थियों का आवागमन चलता रहा। अहमदनगर श्रीसंघ के अध्यक्ष एवं अधिकारी गण नियमित रूप से आपकी सेवा में पहंचकर मार्गदर्शन लेते उसे।

श्रमण संघीय वरिष्ठ श्रावकों. कांफ्रेंस पदाधिकारियों आदि ने मिलकर यह निर्णय किया कि परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज का आचार्य पद अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाए। एतदर्थ अहमदनगर में यह कार्यक्रम रखा गया और इसके लिए 9 जन 1999 का दिन सनिश्चित किया गया। इस संदर्भ की समस्त सुचनाएं अहमदनगर श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री हस्तीमल जी मणोत ने परम पज्य आचार्य श्री जी के चरणों में रखी एवं पार्थना की कि आपश्री यथाशीघ अहमदनगर पधारें।

संघीय भावनाओं को मान देते हुए परम पञ्च आचार्य देव ने अहमदनगर की दिशा में विहार किया। राहता से विहार करके आपश्री बाभलेश्वर. कोल्हार, राहुरी होते हुए सावेड़ी पधारे। आपके स्वागत के लिए पूज्य श्री ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन •••

विनोद मुनि जी, श्री अक्षय ऋषि जी, श्री प्रशांत ऋषि जी, श्री महेन्द्र ऋषि जी आदि मुनिवृद एवं साध्वीवृंद पघारे। यहाँ पर पंजाब केसरी प्रवर्तक श्री प्रेमचंद जी महाराज के पीत्र शिष्य तपोकेसरी श्री अजयमृनि जी महाराज माउण्ट आबू से उग्र विहार कर आपश्री की सेवा में उपस्थित हुए। कांफ्रेंस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी आपश्री की सेवा में उपस्थित हुए एवं आप से आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त किया।

## अहमदनगर में पदार्पण

परमादरणीय परम पूज्य आचार्य भगवन् के अहमदनगर प्रवेश पर श्री-संघ एवं मुनिसंघ द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया। संपूर्ण नगर में स्थान-स्थान पर मंगल द्वार निर्मित किए गए थे। विशाल जन समुदाय के साथ आगम मर्मज श्री नेमीचंद जी महाराज, श्री विनोद मुनि जी महाराज, श्री आर्शे ऋषि जी महाराज आदि मुनि वृंद एवं महासती श्री अर्चन जी महाराज 'मीरा' आदि साध्यी वृंद आपके स्वागत समारोह में सम्मिल्त हुए।

जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड की दिशा में आचार्य श्री यात्रायित थे। आपश्री के पीछे मुनिसंघ चल रहा था। मुनिसंघ के पीछे साध्यी समुदाय कर रहा था। साध्यी समुदाय के पीछे विशाल जनसमुदाय घरती और गगन को जयनादों से गुंजायमान करता हुआ चल रहा था। जय आत्म, जय आनन्द, जय देवेन्द्र, जय शिव, और जय श्रमण संघ के जयनादों से पूरा नगर गूंज रहा था। पूरा वातावरण जैनमय और शिवामय बन गया था। अपूर्व हर्ष, अपूर्व चहल-पहल और अपूर्व उत्साह सर्वत्र दृश्यमान हो रहा था। गर का आबालवृद्ध आपके तेजस्वी व्यक्तित्व के प्रति चुम्बकीय आकर्षण अनुभव कर रहा था।

नवी पेठ में विराजित तपस्वी श्री मगन मुनि जी महाराज एवं स्वामी श्री सुंदरलाल जी महाराज ने भी आपश्री का स्वागत किया। इस प्रकार अपूर्व स्वागत का अपूर्व समारोह पाथहीं बोर्ड स्थानक भवन पर सुसम्पन्न हुआ।

000



यह अभिनंदन शिव मुनि का अभिनदन नहीं है। यह जिनशासन और आचार्य पाट का अभिनंदन है। आचार्य पाट की

पाट का अभिनंदन है। आचार्य पाट की गौरन-गरिमा का अभिनदन है। यह अभिनदन उस महती महतीया धर्म परम्परा का अभिनदन है जिसका

प्रवर्तन तीर्थकर महावीर ने किया और व्यवस्थापन हमारे पूर्वज मुनीश्वरो ने किया। आप सबके साथ मिलकर मैं भी इस जिन शासक की धर्म परम्परा का शत-शत अभिनदन करता हैं।

# आचार्य पद अभिनंदन समारोह

अभिनंदन उनका जिन्होंने अधियारे को दिया उजाला। अभिनंदन उनका जिन्होंने तोड़ दिया बंधन का ताला॥

अहमदनगर में आचार्य श्री शिव मुनि जी म. का अभिनंदन हुआ। यह अभिनंदन एक आचार्य के साध्वाचार का था। संत का सम्मान संस्कृति का सम्मान है, यह संदेश इस अभिनंदन समाग्रेह ने दिया। संत अभिनंदन फूल नहीं लेता। संत तो संकटों के कांटों को फूल बनाने में विश्वास करता है। यह संदेश था संघ के अनुशास्ता आचार्य श्री शिव मुनि जी का।

9 जून 1999 का पवित्र दिन जैन इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बन गया। इस दिन विशाल मुनि समुदाय और अपार जनसमृह ने मिलकर श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टघर आचार्य समार श्री शिल मुनि जी महाराज का आचार्य पर अिमनेदन महामहोत्सव आयोजित किया। उपस्थित मुनिराजों, महासाध्वयों, कांफ्रेंस पदाधिकारियों और भारतवर्ष के कोने-कोने से पघारे शालवर्षों , अण्यश्री के आचार्य पर पर प्रतिष्ठत होने का हार्दिक स्वागत, अनुमोदन और अभिनंदन किया। श्रमण संघीय महामंत्री श्री सौमाय मुनि जी महाराज 'कुमुद' ने अपने दायित्व के अनुरूप इस महान पद पर आपश्री का अभिनंदन और अनुमोदन किया। महामंत्री मुनिरा का तत्संबंधी पत्र लेकर कांफ्रेंस के अधिकारी आपको सेवा में उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर उक्त अनुमोदन। पत्र का सार्वजनिक रूप से वांचन किया गया। इसके बाद श्रमणसंघ के अन्य पदाधिकारी साहामुनियों के अभिनंदन एवं अनुमोदन परिपत्रों को पढ़कर सुनाया गया।

आचार्य पदाभिनंदन समारोह में कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री हस्तीमल जी मुणीत, महामंत्री श्री माणकचंद जी कोठारी, उपाध्यक्ष श्री हीरालाल जैन आदि उपस्थित हुए। सभी ने भावभीने शब्दों में आचार्य श्री का अभिनंदन किया एवं विश्वास व्यक्त किया कि आपश्री के निर्देशन में सकल संघ विकास के नए श्रिरिजों का स्पर्श करेगा। उक्त अवसर पर प्रमुख मुनिराजों एवं साध्यी जी महाराज ने भी अपने-अपने प्राच्याली वक्तव्यों हारा आपका अभिनंदन किया। महासती अर्चना जी महाराज 'मीरा' ने एक भक्ति प्रधान गितिका प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय एवं शिवसय बना दिया।

अंत में श्रमण संघ नायक पून्य आचार्य देव ने सकल संघ को सम्बोधित किया। अपनी सार-संक्षिप्त देशना में आचार्य श्री ने फरामाया-में उपस्थित चतुर्विध संघ का सादर स्वागत करता हूँ। आप लोगों के हृदय में जिनशासन के प्रति अगाध आस्था को देखकर में हार्दिक हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। आप सब लोग यहां पर श्रमण संघ की सुदृहता और जिनशासन के अभिनंदन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अभिनंदन शिव मुनि का अभिनंदन नहीं है। यह जिनशासन और आचार्य पाट का अभिनंदन है। यह जिनशासन और आचार्य पाट का अभिनंदन है। यह जिनशासन की स्वस्थापन हरावी महनीया धर्म परम्परा का अभिनंदन है जिसका प्रवर्तन तीर्थकर महावीर ने किया और व्यवस्थापन हराएं पूर्वज मुनीश्वरों ने किया। आप सबके साथ मिलकर में भी इस जिन शासक को धर्म परम्परा का शत-शत अभिनंदन कता हैं।

आचार्य पाट के इस अभिनंदन पर्व की पावन बेला में मैं चतुर्विध श्री-संघ का आह्वान करता हूँ कि संघ का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर संघ के उत्थान के लिए अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करे। जो भी गिले-शिकवे हूँ, मेरी श्लोली में डाल रीजिए। आपश्री ने संघ के समक्ष अपनी होली फैलाई और गंभीर स्वर में उद्घोषणा की बन्धुओ! मेरा जीवन ही मेरा दर्शन और मेरी सामाचारी हैं। आप जब चाहें उसे पढ़ सकते हैं।

आपश्री के उद्बोधन से सकल मानव-मेदिनी गद्गद बन गई। 'जय शिव''जय श्रमण संघ' के जयगानों से गगन मण्डल अनुगुंजित बन गया।

## ध्यान शिविर

आचार्य पद अभिनंदन समाग्रेह के पश्चात् कांफ्रेंस के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत वर्ष के सुदूर अंचलों से आए हुए श्रावकों की प्रार्थना पर परमपूज्य आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज ने 10 जून से 17 जून के मध्य दो त्रिंदिवसीय ध्यान शिविरों का आयोजन किया जिनमें कांफ्रेंस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक मुमुशुओं ने अध्यात्म साधना की। सभी शिविराखीं अद्भुत आत्मिक आनंद को अनुभव कर गद्दार बन गए। आपकी ध्यान साधना एवं शिविराखें का सभी ने एक स्वर से पुरजोर समर्थन किया।

## मुनि मिलन

परमादरणीय आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज के स्वर्गारोहण के पश्चात् उनके शिष्य संयम के शिखर पुरुष श्री रमेश मुनि जी महाराज, परमादरणीय श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज, कर्मठ अध्यवसायी श्री दिनेश मुनि जी महाराज, पॉंडत रत्न श्री नरेश मुनि जी महाराज आदि ठाणा मुंबई से पूना होते हुए फून्य आचार्य श्री के अभिनंदन के लिए अहमदनगर पघारे। परम पून्य आचार्य श्री ने मुनिराजों का स्वागत किया। मुनिराजों से हार्दिक संवेदना व्यवस्त की एवं साधनात्मक संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आपका वात्सल्य प्राप्त कर मिजनों को हार्दिक संतीष हुआ।

इसके अतिरिक्त तपस्वी श्री अभय मुनि जी महाराज, श्री गौतम मुनि जी महाराज आदि टाणा भी आपश्री के अभिनंदन के लिए अहमदनगर पधारे। मुनिराजों का यह मिलन अत्यंत मधुर रहा।

## आंगन औरंगाबाद का

परमादरणीय अध्यात्म सूर्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज अहमदनगर से विहार करके बाम्बोरी, सोनई, घोड़ेगांव, नेवासा आदि क्षेत्रों में अध्यात्म का प्रकाश बांटते हुए औरंगाबाद पघारे। श्रीसंघ ने जिन शासन नायक आचार्य देव का उत्साहपूर्ण बातावरण में स्वागत किया। आपश्री की धर्म देशनाओं से सर्वत्र धर्मलहर व्याप्त हो गई। आपश्री की प्ररेणा से संघ ने कारगिल के शहीदों के सहयोग हेत् पर्याप्त सहायता सामग्री प्रेषित की।

#### शेवाकाश का ताश्क

संघ और संघनायक की सेवा में अपने जीवन को धन्य मानने वाले मुनिवर श्री तारक ऋषि जी महाराज अपने शिष्य परिवार के साथ सुदूर राजस्थान से उग्र विहार करके संघनायक आचार्य देव की सेवा में पहुँचे। स्वयं आचार्य देव ने आगे पघार कर मुनिवर का स्वागत किया। आपश्री और मुनि श्री का समिलन वर्षों के बाद हुआ था। आपनीय वातांएं हुई। संयम और साधना सम्बन्धी अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। संघनायक के चरणों में मुनिवर ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया—पगवन्। मेरी और मेरे मुनि परिवार की सेवाएं आपश्री के लिए समर्पित हैं। आचार्य देव ने कहा—पून्य पुनिवर! आपके सेवा सहयोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर जिनशासन की प्रभावना करेंगे।

# शुरू गणेश नगर में ध्यान शिवि**र**

परमादरणीय आचार्य भगवन् महाबीर भवन से गुरु गणेश नगर में पधारे जहां विशाल ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उप प्रवर्तक डा. श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज आदि टाणा, तपोकेसरी श्री अजय मुनि जी महाराज, पंडित रत्न श्री तारक ऋषि जी महाराज आदि टाणा, महासती श्री रत्नन्यों तो महाराज आदि टाणा के अतिरिक्त शताधिक मुमुशु आवक-श्राविकाओं ने भाग लिया। शिविर के मधुर अनुभवों से सभी आनंदित बने। गुरु गणेशा नगर से परमादरणीय आचार्य श्री जी गौशाला पधारे। वहां पर भी भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

औरंगाबाद के सींक्षप्त प्रभावक प्रवास के पश्चात् जैन धर्म दिवाकर आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज, पाँडेत रत्न श्री तारक ऋषि जी महाराज आदि मुनिवुंद ने जालना वर्षांवास हेतु प्रस्थान किया।

#### अद्ठाईशवां वर्षायोग

यथासमय मंगल मुहूर्त में जैन धर्म दिवाकर आचार्य श्री जी ने वर्षांवास हेतु जालना में प्रवेश किया। कर्नाटक गज केसरी गुरु गणेश की तपोभूमि जालना में श्रीसंघ ने उत्कृष्ट पिक्त और उत्साह के साथ आचार्य श्री का स्वागत किया। हजारों की संख्या में श्रावक-श्राविकाएं उस अवसर पर उपस्थित हुए। यूरे नगर में सभी धर्मों के लोगों ने विभिन्न द्वार सजाकर आपका अभिनंदन किया। इस प्रकार नागरिक अभिनंदन के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ने गुरु गणेश बाग में वर्षांवास हेतु प्रवेश किया।

वर्षावास की अविध में निरंतर धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह सम्पन हुए। विशाल प्रवचन पांडाल की संरचना की गई थी जहां प्रतिदिन आचार्य श्री की देशनाओं से जनता धर्म लाभ पूर्व प्रवचन लाभ प्राप्त करती थी। वर्षावास की पूरी अविध में ध्यान शिविरों के आयोजन चलते रहे। परमपूच्य आचार्य भगवन के निर्देशन में प्रशिक्षित ध्यान साधकों द्वारा ध्यान शिविरों के कार्यक्रम चलाए गए जिनके परिणाम अति सुन्दर रहे। वर्षावास में हजारों की संख्या में मुम्युश्च साधकों ने ध्यान के माध्यम से विशुद्ध धर्म का अनुभव किया एवं आत्मिक आनंद में डूबकियां लगाई।

भारत वर्ष के सुदूर अंचलों से दर्शनार्थी आचार्य श्री के चरणों में पहुंचते रहें। कांफ्रेंस के अधिकारी भी नियमित रूप से आचार्य श्री के दर्शनों का प्राप्त करते रहे। श्रमण संघ के विकास हेतु अनेक •••• 200 •••• शाबार्याः औवन- प्राप्त करते रहे। योजनाएं आचार्य श्री जी ने तैयार कीं। श्रावक सम्मेलन एवं कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम हुए।

साधना, धर्म प्रवार, संघीय विकास आदि समस्त दृष्टियों से जालना वर्षावास पूर्ण सफल रहा। एक आवार्य के रूप में यह आपश्री का प्रथम वर्षावास था। परिणामत: पूर्व की अपेक्षा आपश्री की व्यस्तताएं काफी करा गई थीं। पर आपकी साधना का ही यह चमत्कार रहा कि अल्यंत व्यस्त रहते हुए भी आप सदैव सुप्रसन्न रहे। जब भी आपको देखा फूलों की सुगंध झरती हुई अनुभव हुई। आपका दिव्य आनन प्रतिक्षण सहज मुस्कान विखेरता रहा। आपका हृदय प्रतिपद्म क्योंक पर आशीध और प्रेम बरसाता रहा। इसे हम आपकी साधना के चमत्कार के रूप में ही देखते हैं। साधना से ही यह सब संभव हो सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है।

परम पूज्य पाँडत श्री तारक ऋषि जी महाराज, उनके शिष्य रल श्री सुयोग ऋषि जी महाराज आदि ठाणा का समर्पित सेवा सहयोग निरंतर आपश्री को प्राप्त होता रहा। मुनिप्रवर की सेवा आराधना से आपकी व्यस्तताएं कम हुई।

वर्षावास की अवधि में जालना श्रीसंघ के आबाल वृद्ध ने अपनी श्रद्धा लुटायी, अपना समग्र सहयोग अर्पित किया। श्रीसंघ के माननीय अध्यक्ष श्री पारसमल जी लुणिया, मंत्रीवर्य सर्व श्री अभय कुमार जी आबह, श्री सुखलाल जी आदि शीर्ष श्रावकों का सेवा-समर्पण विशेष रूप से समरणीय रहा।

#### विहार-विवरण

वर्षावास की परिसमापित पर परम फून्य आचार्य श्री धर्मप्रचार करते हुए सिल्लांड पधारे। सिल्लांड श्रीसंघ ने श्रावक सम्मेलन का आयोजन किया। आपश्री ने श्रावकों को श्रावक धर्म की त्य्यवस्थित शिक्षा प्रदान की एवं संघ विकास हेत श्रावकों के कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

परम पूज्य आचार्य श्री जी सिल्लोड़ से विहार कर अजन्ता के पाश्व भागों को चरण रज से धन्य करते हुए जामनेर पधारे।

#### जामने२ में पदार्पण

जामनेर श्रीसंघ ने परम पून्य आचार्य श्री जी का भव्य स्वागत किया। वहां पर विराजित महासती श्री ज्ञान प्रभा जी म. आदि जाणा ने आपश्री के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। वहां पर तिमान प्रभावना की दृष्टि से अनेकानेक कार्यक्रम संपन्न हुए। त्रिदिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया

जिसमें बड़ी संख्या में मुमुझु बन्धुओं ने भाग लिया। कांफ्रेंस के अधिकारियों ने वहां पर आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया एवं संघीय विकास हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया।

#### नववर्ष का मंगलपाठ

जैन धर्म दिवाकर परम फून्य आचार्य श्री के नेतृत्व में फून्य श्री तारक ऋषि जी महाराज आदि मुनिवृन्द जामनेर से विहार कर बोदवड़, मलकापुर आदि मध्यवर्ती क्षेत्रों में धर्मप्रचार करते हुए भुसावल पधारे। वहां पर नववर्ष में प्रवेश की बेला पर आपश्री ने महामंगल पाठ प्रदान किया। नववर्ष के मंगलपाठ श्रवण के लिए सुदूर क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रवक-श्राविकाएं एकत्रित हुए थे। स्थानीय श्रीसंघ ने साधर्मी सेवा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।

#### अपूर्व धर्म जागरणा

पुसावल से विहार करके नसीराबाद आदि क्षेत्रों का संस्पर्श करते हुए परम फूच आचार्य भगवन जलगांव पघारे। जलगांव महाराष्ट्र का एक सुविख्यात क्षेत्र है। यहां के श्रावकां में जैन घर्म के प्रति सुदृढ् अनुराग भाव है। जलगांव को धर्मध्य पर परम फूच आचार्य देव का वहां की जनता ने भव्य स्वागत किया। आप के पदार्पण से जलगांव की फिजाओं में महान उत्सव उत्तर आया। आबालबुद्ध में नवीन ताजगी और उत्साह का संचार हुआ।

जलगांव के अध्यक्ष श्री दलीचंद जी चौरड़िया, कार्याध्यक्ष श्री रतनलाल सी. बाफणा, महाराष्ट्र सस्कार के पूर्व गृहमंत्री श्री सुरेश दादा जैन, श्रीयुत पंबरलाल जी जैन आदि वरिष्ठ श्रावकों के नेतृत्व में सकल श्रीसंघ ने पलक पांवडे-विद्यक्तर आपश्री का स्वागत-अभिनंदन किया।

जलगांव के सिक्षप्त प्रवास में वर्षावास जैसा माहौल बन गया। आपश्री के साधना-स्नात प्रवचनों को सुनकर जनता धन्य बन गई। ध्यान साधना के लिए आपको प्रेरणा को जनता ने उत्साह से स्वीकार किया। जलगांव में एक शिविर आपीजित करने का आपश्री का विवार था। परन्तु लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए अनुक्रम से तीन शिविर लगाए गए।

घ्यान शिविर जैन हिल्स पर आयोजित हुए। पूरे जिला की जनता ने इन शिविरों में भाग लिया।

जैन हिल्स के मालिक सर्वश्री भंवरलाल जी जैन ने ध्यान शिवरों की सुंदरतम व्यवस्था की। इतना ही नहीं, वे आपश्री की ध्यान साधना से इतने
••• 202 ••• शिवावार्थ : जीवन-दर्शन •••

प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष बारह ध्यान शिविर जैन हिल्स पर आयोजित करने का निर्णय लिया और इस संबंध में अपनी प्रार्थना आपश्री के चरणों में रखी। उनकी उत्तम भावना को आपश्री ने स्वीकार किया।

जैन हिल्स से आपश्री पुन: जलगांव पधारे। वहां पर परमपूज्य आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज की पुण्य तिथि तप-त्याग पूर्वक मनाई। जलगांव के श्रावक रत्न श्री भंवरलाल जी जैन, श्री दलुमाऊ जैन, सर्वश्री सुरेश दादा जैत, श्रत तत्वाल जी बाफणा आदि महानुभावों का सेवा-सहयोग विशेष स्मरणीय रहा।

जलगांव के ऐतिहासिक प्रवास के पश्चात् जैन धर्म दिवाकर ध्यान योगी आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज चालीस गांव पधारे। वहां पर एक दिवसीय श्रावकाचार एवं ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। वहां के अध्यक्ष श्री शांतिल लोण जी 'बापू शा' एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सेवा का लाभ लिया। वह संपूर्ण यात्र। श्रमण संघ के संगठन की दृष्टि से अतीव महत्वपर्ण रही।

#### ऋषीश्वर अमोलक की तपोभूमि में

चालीसगांव से विहार करके परमफूच आचार्य भगवंत धुलिया (वर्तमान धुले) पधारे। धुलिया जैन नगरी है। इसे जैन नगरी का गौरव प्रदान किया परमफूच आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज प्रभृति महासुनीश्वरों ने। यहां के श्रावक जैन धर्म के प्रति तन, मन, धन से समर्पित हैं। यहां के प्रबुद्ध श्रावक श्री प्रेमसुख जी झजेड़ की देख-देख में अमोल जैन ज्ञानातच संस्था प्रगतिमान है जो जैनागमों के प्रचार-प्रसार और प्रकाशन में समर्पित है।

धुलिया के प्रबुद्ध श्रावकों ने जिनशासन नायक आराध्य आचार्य देव का भावभीना स्वागत किया। वहां पर परमपूज्य प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषि जी महाराज की पुण्यतिथि धर्मध्यान और जप-तप पूर्वक मनाई गई। वहां पर विराजित स्थितिरा महासती श्री पानकुंवर जी महाराज को दर्शन देकर उनकी माज को जिल्ला किया। श्वेताम्बर मूर्तिपुजक सम्प्रदाय की महासती श्री मणिप्रमा जी ने भी आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया एवं साधना सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

ध्लिया के सेवा-समर्पित श्रावकों ने प्रभुत सेवा का लाभ लिया।

धुलिया से आपश्री मालेगांव पघारे। आपश्री का मालेगांव का यह प्रवास श्रमण संघ के संगठन की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा। वहां पर आपश्री के प्रभावक प्रवचन हुए जिससे साम्प्रदायिक मानसिकताएं शिथिल हुईं तथा संगठन एवं मैत्री भाव का विकास हुआ।

मालेगांव से आपश्री मनमाइ पधारे। मनमाइ श्रीसंघ ने आपश्री का भव्य स्वागत किया। आपश्री के सर्वधर्म समन्वय प्रधान प्रवचनों एवं प्रेरणाओं से प्रैरित होकर स्थानीय संघ के युवा कार्यकर्ताओं एवं भारतीय जैन संघटना द्वारा 'शांति यात्रा' का आयोजन किया गया। इस शांति यात्रा में वैदिक, इसाई, सिक्ख आदि सभी धार्मों के धर्मगुरुओं एवं नेताओं ने उत्साह पूर्वक भागलिया। इस आयोजन के सूत्रधार आचार्य श्री का सभी ने स्वागत अभिनंदन किया। उत्तत आयोजन से संपूर्ण नगर में पारस्परिक ग्रेम और श्रातृभाव का प्रभृत प्रसार हुआ।

मनमाड् श्रीसंघ ने आपके वर्षावास के लिए पुरजोर विनती की। अन्य अनेक श्रीसंघों की वर्षावास को प्रार्थनाएं भी चल रही थीं। होली चातुर्मास पर ही भावी वर्षावास को प्रदान करने को बात आपश्री ने कही। मनमाड़ के प्रभावशाली प्रवास के परचात् परम पूज्य आचार्य देव अंकाई पधारे। वहां पर पूज्य श्री हंसमुख मुनि जी महाराज ने आपश्री का हार्दिक स्वागर अधिमंदर किया। अंकाई से आपश्री येवला पधारे जहां अहमदनगर श्रीसंघ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ एवं होली चातुर्मास की प्रार्थना प्रस्तुत की।

येवला से आपश्री कोपरगांव पधारे। वहां पर महासती श्री सन्मित कुंवर जी महाराज, महासती श्री प्रवीणा जी महाराज ने आपके दर्शनों का लाभ लिया। वहां से आपश्री शिर्डी पधारे जहां युवकों को विशेष धर्म प्रेरणा प्रदान की। शिर्डी से राहता पधारे। वहां पर महासती श्री प्रीतिसुधा जी महाराज की शिष्याओं ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। वहां पर 'प्रीतिसुधा इंग्लिश मिडिया स्कूल' में आपश्री ने बाल संस्कार पाट्यकम के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कारों का अमृतपान कराया। राहता से आपश्री कोल्हार, राहरी, वाम्बोरी आदि क्षेत्रों में श्रमण संस्कृति का अमृतवर्षण करते हुए अहमदनगर पधारे।

#### अहमदनगर में होली चातुर्मास

अहमदनगर के श्रद्धालु श्रावकों ने श्रमण संघ नायक आचार्य प्रवर का भावभीना स्वगत किया। अनेक साधु-साध्वी गण आपश्री का सान्निध्य प्राप्त करने केतु पहले ही अहमदनगर पघार चुके थे। होली चातुर्मास के प्रसंग पर अनेक श्रीसंघ अहमदनगर में उपस्थित हुए। परम पून्य आचार्य देव को पत्र वर्षावास के लिए प्रार्थी संघों में जलगांत, अहमदनगर, पूना, सूरत, मनााइ ••• 204 ••• शिववार्षी : बीवन-प्रांत करने

आदि संघ प्रमुख थे। आपश्री ने समस्त संघों की प्रार्थनाओं का स्वागत किया एवं संघीय दृष्टि से सघन चिंतन-मनन करके सरत श्रीसंघ को भावी वर्षावास की साध-स्वीकृति प्रदान की। सरत श्रीसंघ श्रमणसंघ नायक का वर्षावास प्राप्त कर आल्हादित बन गया। वहां विगजित कई साध-साध्वी मंडलों के भावी वर्षावासों की घोषणा भी आपश्री ने की।

### रम्रति पर्व और शेवा यज्ञ

28 मार्च के दिन परमपुज्य आचार्य श्री के सान्निध्य में श्रमणसंघ के द्वितीय पटटधर ज्योतिर्धर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की पुण्य तिथि का आयोजन किया गया। उस अवसर पर 70 साधु-साध्वियां पदार्पित थे। सभी मुख्य साध्-साध्वयों ने आराध्य स्वरूप आनंदाचार्य को स्मरण किया एवं अपने श्रद्धा पुष्प पूज्य श्री के चरणों में अर्पित किए। परमादरणीय आचार्य श्री ने भी भावपूर्ण शब्दों में अपने आराध्य देव को स्मरण किया। पुज्य श्री के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं पर आपश्री ने प्रकाश डाला एवं संघ से आहवान किया कि हम सभी को-चतर्विध संघ को एकजुट होकर आनंदाचार्य के सपनों को साकार करना है एवं उन द्वारा स्थापित संचालित रचनात्मक कार्यक्रमों को समर्पित श्रम के साथ गति प्रदान करनी है।

इसी पनीत प्रसंग पर पज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज के निर्देशन में संकल्पित आनंद हॉस्पिटल के वास्तुपुजन का भव्य कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। आनंद जन्म शताब्दी वर्ष में आनंद हॉस्पिटल की आधारशिला को सकल संघ का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। आनंदाचार्य के भक्तों ने हृदय-पट खोलकर सहयोग प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप एक बडी धनराशि एकत्रित हुई। इस अवसर पर देश के कोने-कोने से श्रावक-श्राविका समुदाय तथा कांफ्रेंस के मान्य अधिकारी एवं समर्पित कार्यकर्त्ता उपस्थित हुए। पुना श्री-संघ की पार्थना पर महावीर जयंती की पार्थना आपश्री ने स्वीकार की।

#### महावी२ जयंती

अहमदनगर से परम फुच्य आचार्य देव पूना पधारे। पूना महाराष्ट्र का प्रमुख नगर है। इसे 'दक्षिण की काशी' का विरुद भी प्राप्त है। आपश्री के लिए यह नगर विशेष भाग्यशाली सिद्ध होता रहा है। पुना के प्रथम वर्षावास में आपश्री का विमल धवल यश भारत वर्ष के कोने-कोने में प्रसुत हुआ। उसके बाद पना मनि सम्मेलन में आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पुना के द्वितीय वर्षावास में आपश्री ने ध्यान शिविरों के माध्यम से \*\*\* शिवाचार्य : जीवन-दर्शन \*\*\*

देशव्यापी ध्यान का अभियान चलाया। इससे सकल संघ में ध्यान के प्रति जागरूकता में अभिवृद्धि हुई और लाखों लोगों ने धर्म के विशुद्ध स्वरूप से साक्षात्कार साधा। ऐसे आपश्री की स्वपर कल्याणकारिणी साधना में पूना नगर के समर्पित श्रावकों का संपूर्ण योगदान रहा है।

#### आचार्यक्रय का भिलन

पूना पदार्पण पर पूना वासियों ने अपने आराध्य देव का पलक-पांवड़े बिछा कर स्वागत किया। इस पच्च प्रवेश की विशेषता यह रही कि स्वागत अभिनंदन समारोह में श्वेताम्बर मुर्तिपूजक परम्पा के महामनीषी आचार्य प्रवर श्री पद्मसागर जी महाराज भी पधारे। दो युग प्रधान आचार्यों का मंगलमय मिलन पूना की पावन धरा पर हुआ। अपने स्वागत अभिनंदन समारोह में आपश्री ने अपने उद्बोधन में फरमाथा-हमें भगवान महावीर के सिद्धान्तों को अपने जोवन में चरितार्थ करना चाहिए। हमारे चरित्र से सिद्धान्तों को अपने जोवन में चरितार्थ करना चाहिए। हमारे चरित्र से सिद्धान्तों को सुगन्थ फुटनी चाहिए। आओं हम सब मिलकर अपने उच्चादशों के साथ जन-जन में मैंत्री भाव का वातावरण निर्मित करें।

परम फूच आचार्य द्वय के मध्य साधना सम्बन्धी वार्ताएं हुईं। ध्यान के सम्बन्ध में सघन चिन्तन-मनन एवं अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। परमफूच आचार्य श्री पद्मसागर जी महाराज ने आपश्री द्वारा विकसित ध्यान प्रणाली की अनुशंसा और अनुमोदना की।

जैन धर्म की दो परम्पराओं के आचार्यों के इस आदर्श मिलन ने पूना जैन समाज में प्रेम और सौहार्द धाव की प्रभूत अधिवृद्धि की। साम्प्रदायिकता शिथिल हुई और विशुद्ध धर्म में आस्थाएं सदढ बनीं।

महावीर जयंती का उत्सव विशेष समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। त्याग-जपस्या द्वारा विशेष रूप से धर्म प्रमावना हुई। आपश्री ने तीर्थंकर महावीर के जीवन और साधना पर विशेष प्रकाश डाला। आपश्री ने फरमाया-तीर्थंकर महावीर के उपरेश विश्व के लिए परम मंगलमय हैं। महावीर के अपरिग्रह के उपरेश को विश्व किंचित् मात्र भी अपने जीवन में ढाल ले तो पृथ्वी से असमानता का विश्व और भुख्मरी तत्काल विदा हो जाएगी। अनेकांत के अर्थ को धर्मनेता हुदयोग कर ले तो घरती पर से अलगाववाब, तातंकवाद और वैमनस्य विनष्ट हो जाएगा। महावीर की अर्हिसा को विश्व अपना ले तो इस धरा पर ही मोश्र उतर आएगा।

आपश्री के तात्विक उद्बोधन की गूंज सर्वत्र सुनाई दी। प्रांतीय और राष्ट्रीय अखबारों में भी आपके उद्बोधन को विशेष सुर्खियां प्राप्त हुईं।

••• २०६ ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

## अक्षय तृतीया पर्व

परमादरणीय परमपूज्य महामहिम आचार्य श्री जी ने पूना के प्रभावशाली प्रवास के पश्चात् नासिक को दिशा में विहार किया। नासिक रोड़ श्रीसंघ अक्षय तृतीया पर्च पर आपश्री के पदार्पण की स्वीकृति पूर्व में ही ले चुका था। पूना से भोसरी, राजगृह नगर, मन्वर, खेड़, नारायण गांव, संगमनेर आदि क्षेत्रों को अपने पावस प्रवचनों की पीयूष से सींचते हुए सिन्नर पघारे। यहां पर आपश्री को एक वैरागी स्विन्तल पिपाड़ा की प्राप्ति हुई।

सिन्तर से आपश्री नासिक रोड़ पधारे। अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर श्रीसंघ ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। 70 के आसपास सामूहिक पारणे हुए। महासती श्री आदर्श ज्योति जी महाराज आपश्री के दर्शनों के लिए सम्प्रदाय की महासती श्री लिलताबाईं जी महाराज आपश्री के दर्शनों के लिए पधारीं। यहीं पर आपश्री की मातुश्री विद्या देवी जी भी आपके दर्शनों के लिए पधारीं।

नासिक रोड़ से परमादरणीय आचार्य श्री सिडको पधारे जहां पर जैन स्थानक का उद्घाटन हुआ। वहां पर श्री क्रांति मुनि जी आपश्री के दर्शनों के लिए पधारे। मुनि श्री अस्वस्थ थे। आपश्री का मैत्री सद्भाव प्राप्त कर उन्होंने हार्ट का ओप्रेशन कराया जो पूर्णत: सफल रहा। सिडको से आपश्री नासिक सिटी जैन स्थानक में पधारे।

#### ब्राचार्य श्री को शिष्य क्रय का लाभ

परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विगत कुछ समय से दो वैरागी बन्धु स्वाध्याय-साधमा का अभ्यास कर रहे थे। वैरागी बन्धुओं की स्वाध्याय और वैराग्य में परिपक्वता देख कर आपश्री ने उनकी दीशा का मन बनाया। इस हेत् नासिक श्रीसंघ ने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। वैरागी स्विप्तल पीपाइा, सांवल विहार का तथा वैरागी संजय मुणीत नासिक का ही रहने वाला था। विरक्त मुमुशुओं के परिजनों तथा स्थानीय संघ के विनम्न आग्रह को दृष्टि में रखते हुए पूज्य आचार्य श्री ने दीक्षा की स्वीकृति नासिक संघ को प्रदान की। उसी पावन प्रसंग पर पूज्य श्री तारक ऋषि जी महाराज के सान्निध्य में स्वाध्यायशील वैरागी ने भी दीक्षा के भाव प्रस्तुत किए। यह वैरागी पूज्य श्री तारक ऋषि जी महाराज के सा

18 मई सन् 2000 का दिन दीक्षोत्सव के लिए सुनिश्चित किया गया। नासिक में दीक्षा महोत्सव की बहार आ गई। दीक्षा पूर्व के मंगल कार्यक्रम भारी उत्साह के साथ सम्पन्न होने लगे। 17 मई के दिन परम पूज्य आचार्य श्री जी का दीक्षोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया गया। उसी दिन वैरागी बन्धुओं का केसर का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ।

18 मई की प्रभात में प्रकृति ने जलकण बरसा कर वैरागी बन्धुओं के संकल्प का अनुमंदन एवं अभिनंदन किया। सुहावने शीतल वातावरण में वैरागी बन्धुओं की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के पश्चात् गुरु वंदन, मुंडन, वेश परिवर्तन आदि उपक्रम संपन्न हुए। मुनि वेश में तीनों बन्धु परम पूज्य आचार्य श्री जी के समक्ष उपस्थित हुए। परम पूज्य आचार्य भगवंत ने पूरे विश्वान के अनुसार रीक्षापाठ, शिखा ल्विंच आदि अनुष्ठानों को सम्मन्न किया। नवदीक्षित मुनियों को क्रमशः नवीन नाम प्रदान किए गए–श्री शुभम मुनि जी, श्री श्रीयश मुनि जी एवं श्री सुशांत ऋषि जी।

उत्कृष्ट उत्साह और उत्सव पूर्वक दीक्षा समारोह सम्पन हुआ। श्री जवरीमलजी भण्डारी, श्री शांतिलाल जी दुग्गड्, श्री सूरजमल जी सांखला, श्री मंगलचंद जी सांखला, श्री राजेन्द्र जी गोठी एवं मामा जी श्री लालचंद जी पिपाड़ा आदि महानुभाव श्रावकों का इस भागवती दीक्षा की सफल सम्पनता में स्माणीय महयोग रहा।

दीक्षा से पूर्व और पश्चात् श्री सरस्वती विद्या केन्द्र में ध्यान शिविरों के सुंदर आयोजन हुए जिनमें शताधिक मुसुकुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जलगांव के श्रावक रत्न श्री सुरेशरात चीन, श्री भंबरलाल जी जैन, जी को चौरिंड्या आदि गण्यमान्य श्रावक पथारे एवं केन्द्र के विकास के लिए आचार्य श्री से मंत्रणाएं कीं तथा समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया।

नासिक में दीक्षा के मंगलमय कार्यक्रम के पश्चात् परम पून्य आचार्य भगवन् अपने शिष्य चुन एवं परमपून्य श्री तारक ऋषि जी महाराज आदि भाषा मुनि वृन्द के साथ डिण्डोरी होते हुए वणी पधारे जहां पर बड़ी दीक्षा का भव्य कार्यक्रम सम्मन हुआ। उक्त अवसर पर दिल्ली महासंघ एवं वर्धमान युवा महामंडल के अधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए।

वणी से विहार कर आपश्री जी सुखाना, वासदा, धर्मपुर होते हुए बलसाड़ पधारे। वहां पर सुप्रसिद्ध संत बंधु त्रिपुटी जी ने शांति वन आश्रम में आपश्री का स्वागत किया। मुनिजनों से साधना और ध्यान सम्बन्धी चर्चाएं हुईं। मुनिराजों का सेवा-सहयोग स्मरणीय रहा। वहां से आपश्री जी नवसारी, बारडोली होते हुए उधना पधारे।

-aaa शिवाचार्य · जीवन-दर्शन aaa



आचार्य शिव गुजरात क्या आए गुजरात

का सोया भाग्य जाग उठा। एक उत्साह, एक उमंग, एक नव-नव तरंग ने संघ के

शास्ता के प्रति आस्था प्रकट की।

# गुरुशज गुजशत में

#### अद्ठाईशवां वर्षायोग

गुजरात श्रीमद् रायचंद की अध्यात्म भूमि है। गुजरात गांधी की जन्मभूमि है। गुजरात पटेल की कर्मभमि है।

गुजरात भारत का गौरव है। यहां के कण-कण में ज्ञान की गंगा बहती है। यहां की भक्तिधारा में मीरा की वीणा बजती है।

आचार्य शिव गुजरात क्या आए गुजरात का सोया भाग्य जाग उठा। एक उत्साह, एक उमंग, एक नव-नव तरंग ने संघ के शास्ता के प्रति आस्था प्रकट की।

नासिक से स्तृत तक के मार्ग में सूत श्रीसंघ के अधिकारी एवं उत्साही कार्यकर्ता नियमित रूप से आचार्य श्री की सेवा में पहुँचते रहे। श्री-संघ के समर्भित सेवा-सहयोग से प्रतम्ब और कठिन विहार यात्रा भी स्थान पूर्वक संपन्न हुई। सूत श्रीसंघ ने परम पूज्य आचार्य देव के नगर प्रवेश कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। पूरे नगर में महोत्सव जैसा वातावरण निर्मित हो गया। नगर के सभी धर्मों के प्रतिनिधयों ने स्थान-स्थान पर विशाल द्वारों की संस्वान कर आचार्य श्री का अभिनंदन किया। अपार जनसमूह आपको अगवानी के लिए उमड़ पड़ा। प्रतीत होता था मानो सूरत का बच्चा-बच्चा आपके स्थागत के लिए अग गया हो। गगनभेदी जयकारों के मध्य आचार्य श्री का स्थागत स्थारीह सम्पन्न हुआ।

तेरापंध धर्म संघ की महासती श्री सुमनश्री जी महाराज भी अपके अभिनंदन समारोह में उपस्थित हुई। उन्होंने फून्य आचार्य श्री महाग्रज्ञ जी की जन्मजरती समारोह के लिए आपश्री को सारद आमत्रित किया। उक्त समारोह में आपश्री पधारे। वहां पर आपश्री के समन्वय प्रधान उद्बोधन से एकता का सुंदर वातावरण निर्मित हुआ।

गुजरात की घरा पर परम फूच आचार्य भगवन का प्रथम बार आगमन हुआ था। यहां के लोगों के प्रेम, समर्पण और श्रद्धा ने आपश्री का हदय जीत लिया। आपश्री का पुण्य प्रताप भी इसमें विशेष हेतु रहा। लोगों ने कहा सूरत की घरती पर ऐसा स्वागत आज तक न किसी धर्मनेता का हुआ और न किसी राजनेता का हो हुआ।

यथासमय वर्षांवास प्रारंभ हुआ। विशाल और भव्य प्रवचन मण्डप की स्थापना की गई थी। शिविरों के आयोजन के लिए विशाल हॉल की व्यवस्था श्रीसंघ ने की थी। ऐसे ही भोजनशाला, अतिथिगृहों आदि का सुंदर प्रबंध किया गया था।

श्रीसंघ की शक्ति को एक सृत्र में पिरोने के लिए सूरत जैन महासंघ का गठन किया गया। साथ ही युवक संघ का भी गठन हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर कांफ्रेंस की गुजरात शाखा और महिला शाखा का भी गठन किया गया। इन समस्त उपक्रमां से सूरत जैन संघ की शक्ति में अपूर्व वृद्धि हुई। प्रत्येक व्यक्ति ने संघ में अपने अस्तित्व को अनुभव किया और प्रत्येक ने तन, मन, धन से वर्षावास की सफलता के लिए स्वयं को समर्पित किया।

सूरत वर्षावास की संपूर्ण अवधि में रचनात्मक और साधनात्मक अनुष्ठान संपन्न होते रहे। विशाल प्रवचन मण्डप में श्रीताओं की मारी भीड़ प्रतिदित्त सम्प्रवण का लाभ लेती थी। वर्षावास भर ध्यान शिविरों का आयोजन तित्त रहा। हजारों लोगों ने ध्यान साधना द्वारा विशुद्ध धर्म के स्वरूप को इत्यंगम किया। संघ के विकास हेतु समय-समय पर श्रावक सम्मेलन, यहा सम्मेलन, महिला सम्मेलन के कार्यक्रम सम्मन्न होते रहे। नियमित रूप से स्वाध्याय शिविर और बालसंस्कार शिविरों का आयोजन होता रहा। संक्षेप में कह सकते हैं कि वर्षावास की संपूर्ण अवधि ही एक विः जरसव बन गई थी जिसमें सूरत के आवालवृद्ध सहित भारत के सुदूर अंचलों तक के श्रावक-श्राविकाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

परमादरणीय परमपूज्य आचार्य श्री जी ने अपने प्रवचनों का मूल विषय स्वाध्याय, साधना और सद्संस्कारों पर केन्द्रित रखा। इससे संघ में एक वातावरण निर्मित हुआ जिसके फलस्वरूप महासंघ सूरत ने एक गुरुकुल की स्थापना की योजना बनाई। एक ऐसे गुरुकुल की रूपरेखा तैयार की गई निसमें सांस्कृतिक अध्ययन के साथ-साथ विशाल ध्यान केन्द्र एवं सेवा सदन भी हो। चातुर्मास की अवधि में 'आचार्य पर चादर महोत्सव' विषय पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार विमर्श चलता रहा। इसके लिए कई बड़े संघ उत्सुक थे। राजधानी दिल्ली में भी इस महामहोत्सव के आयोजन के लिए काफी उत्सुकता रहेजी जा रही थी। इस सम्बंध में कांफ्रेंस के अधिकारी और कार्यकर्ता नियमित रूप से परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शनों के लिए तथा मार्गदर्शन के लिए सरत आते रहे।

एक आचार्य के रूप में अपने सपूत के दर्शन-वन्दन-अभिनंदन के लिए पूरा उत्तर भारत उत्सुक था। उत्तर भारत के श्रीसंघ निरंतर आचार्य श्री की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थनात प्रस्तुत कर रहे थे। अखिल भारतीय जैन कांफ्रेंस के स्तर पर भी उत्तर भारत में पदार्पण की प्रार्थनाएं की गई। इसके लिए कांफ्रेंस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जे, डी. जैन, महामंत्री श्री जोगीराम जी जैन, उपाध्यक्ष सर्वश्री हीरालाल जैन, श्री आर. डी. जैन, श्री मनोहर लाल जी जैन, श्री सुखबीर जैन, मंत्री श्री शेरिसंह जैन आदि गण्यमान्य व्यक्ति आपको सेवा में उपस्थित होते रहे। उत्तर भारत के उत्कृष्ट उत्साह, श्रद्धा और समर्पण में बंधकर आखिर आचार्य श्री ने उधर पधारने का कार्यक्रम तय

दीपावली के प्रसंग पर परम फूच आचार्य श्री जी ने सप्तदिवसीय विशेष साधना की एवं तीन दिवसीय मौन, ष्यान एवं तप की साधना में लीन रहे। ऐसा आपश्री विगत कई वर्षों से करते रहे हैं। यह आपकी विशेष साधना का अंग है।

वर्षावास की अवधि में अनेकानेक रचनात्मक कार्य हुए। इस वर्षावास में साहित्य की दृष्टि से भी स्मरणीय कार्य हुए। आपश्री द्वारा रचित ध्यान 'एक दिव्य साधना' एवं 'नदी नाव संजोग' नामक पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन हुआ तथा 'जिनशासनम' नामक नई कति का महण हुआ।

श्री प्रकाश जी सिंघवी, श्री लहरीलाल जी सिंघवी, श्री शांतिलाल जी तलेसरा, श्री हुक्मीचंद जी कोठारी, श्री गजेन्द्र जी चण्डालिया, श्री बंशोलाल जी सिंघवी, श्री अशोक जी कानुगो, श्री गोविंद जी परमार, श्री चांदमल जी मण्डोत, श्री शांतिलाल जी मण्डोत आदि श्रावकों का इस वर्षांवास में स्मरणीय सहयोग गहा।

#### दिल्ली की दिशा में विहार यात्रा

सूरत का ऐतिहासिक वर्षावास सम्पन्न कर परमादरणीय परम पूज्य

आचार्य श्री ने दिल्ली को लक्ष्य पथ पर रखते हुए विहार यात्रा प्रारंभ की। मध्यवर्ती क्षेत्रों को स्पर्शते हुए आपश्री बड़ौदा पधारे। बड़ौदा श्रीसंघ ने आपश्री का भव्य स्वागत किया। प्रवचनों के माध्यम से जिनधर्म की सुंदर प्रभावना हुई।

बड़ौदा से विहार कर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एवं जन-जन के मन में सम्बोधि के दीप फ्रज्बलित करते हुए जिनशासन के शिखर पुरुष पूज्य आचार्य श्री जी अहमदाबाद पथारे। अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है। यह व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। यहां का जैन इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। यहां पर हजारों की संख्या में जैन परिवार रहते हैं।

अहमदाबाद श्रीसंघ ने पूज्य आचार्य देव का भावभीना स्वागत किया। श्रीसंघ एवं युवक संघ ने मिलकर आपश्री के सार्वजनिक प्रवचनों का आयोजन किया। आपश्री के सार्वजनिक प्रवचनों में हजारों की संख्या में श्रोताओं ने घर्म श्रवण का लाभ लिया। आपश्री की साधना और विद्वता की यहां की जनता पर अपूर्व छाप पड़ी। वर्ष 2002 के वर्षावास के लिए श्रीसंघ ने परजार प्रार्थना प्रस्तुत की।

अहमदाबाद में एक दिवसीय एवं त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविरों के आयोजन किए गए जिनमें सैकड़ों मुमुक्षुओं ने ध्यान साधना का रसास्वादन किया।

परम पूज्य पॅडित रल श्री रमेश मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक डा. श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज आदि मुनिवृन्द माउण्ट आबू से विहार कर पूज्य आचार्य श्री के दर्शनों के लिए अहमदाबाद पधारे। पूज्य मुनिवृन्द का समर्पण-सहयोग सुंदर रहा और दिल्ली तक की प्रलम्ब विहार यात्रा आपके साथ ही चली। अहमदाबाद में विराजित महासती श्री सोहन कुंबर जी महाराज आदि टाणा ने भी आपश्री के दर्शनों का लाभ पाप्त किया।

अहमदाबाद के उपनगरों में जिन प्रभावना की अलख जगाते हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री तपोवन पथारे जहां पर पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज आदि ठाणा 25 ने आपका हार्दिक स्वागत किया। फूच मुनिवृन्द से आत्मीयता पूर्ण वातावरण में चर्चाएं हुईं। मुनिवर ने तपोवन की गतिविधियां बताईं।

अहमदाबाद प्रवास में ही ऋषि सम्प्रदाय के श्री जितेन्द्र मुनि जी महाराज आदि ठाणा ने आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया। गुजरात सम्प्रदाय ••• २१४ ••• फाजवार्य : जीवन-दर्शन ••• की साध्वीवृंद ने भी आपश्री के दर्शन कर स्वयं को धन्य माना।

वहां से आचार्य श्री जी कोबा स्थित महावीर साधना केन्द्र में पधारे। उक्त साधना केन्द्र का निर्माण आचार्य श्री पद्मसागर जी महाराज की प्रेरण से हुआ है। यह केन्द्र मनोहारी एवं साधना-आराधना का सुंदर स्थल है। वहां के ज्ञान भण्डार एवं म्युजियम का आपश्री ने अवलोकन किया।

वहां से आपश्री कोंबा में ही स्थित 'प्रेक्षा विश्व भारती' पधारे जहां पर तेरापंथ धर्म संघ के विख्यात मुनिवर श्री लोक प्रकाश जी 'लोकेश' आदि मुनिवृन्द ने आपश्री का भावभीना स्वागत-अभिनंदन किया। मुनि श्री से ध्यान और स्वाध्याय सम्बन्धी आपश्री की चर्चाएं हुई। ध्यान पर अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। मुनि श्री के निवेदन पर वहां पर त्रिदिवसीय ध्यान शिवर का आयोजन किया गया। उस शिविर में 165 मुमुक्षुओं ने भाग लिया। शिविर प्रिविरायोधियों में अहमदाबाद संघ के श्रावक, तेरापंधी समाज के युवक एवं स्थानीय पटेल जाित के सदस्य प्रमख थे।

कोबा से विहार कर परम फूच आचार्य देव गांधी नगर स्थित श्री जिनेन्द्र कुमार जो जैन 'यंगलीडर' वालों के भवन पर पधारे। यंगलीडर भवन पर आपश्री का भव्य स्वागत किया गया। यंगलीडर के मालिक श्री जिनेन्द्र जो जैन ने आपके पदार्पण को अपना अहोभाग्य माना एवं सेवा आराधना का भरपुर लाभ लिया।

#### बाचार्यों से मिलन

परम श्रद्धेय जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी महाराज का जीवन अनंत सद्गुणों का मनोरम उद्यान है। आपके महनीय गुणों में एक महान सद्गुण है मिलनसारिता। 'सबसे हिल-मिल चालिए' का सिद्धान्त आपश्री का सहज स्वभाव है। मार्ग पर मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आपश्री पूरे प्रेम भाव से मिलते हैं। सद्गुणों के पुंज पुरुषों से आपश्री लीक से हटकर भी मिलते हैं। आपके इस सद्गुण ने आपश्री को लाखों का प्रिय और फून्य

आपश्री के सदगुण कोष में एक अन्य महनीय सदगुण है— ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के प्रति आकर्षण। ऐसे स्थलों का अवलोकन आपश्री पूरे भाव से करते हैं। इसके लिए चाहे आपको प्रलम्ब मार्ग ही क्यों न चुनना पड़े। आपश्री के उपरोक्त सदगुण-स्वभाव का दर्शन हम इस आलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर करते रहे हैं और आगे के पृष्ठों पर भी करते रहेंगे।

परमादरणीय परमफून्य आचार्य भगवन् गांधीनगर से विहार करके महुड़ी एघारो महुड़ी जैन तीर्थ स्थल है जहां पर भव्य जिनालय बने हुए हैं। वहां पर श्वेताम्बर मॉदर मार्गीय आचार्य प्रवर श्री रत्नसुंदर विजय जी से आपश्री की मंट हुई। दो जैनाचार्यो का यह मिलन अत्यंत आत्मीयता पूर्ण रहा। दोनों मुनिसत्तमों के मध्य साहित्य और साधना पर गंभीर चर्चाएं हुई। साहित्य का आदान-प्रदान हुआ। महुड़ी के भव्य जिनालयों को मे सूक्ष्य दृष्टि से अवलांकन किया। यहाँ पर अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर श्री कन्हैयालाल जी महाराज 'कमल' के शिष्य रत्न श्री विनय मुनि जी महाराज 'वागीश' एवं श्री गौतम मुनि जी महाराज आपश्री के दर्शनों के लिए पधारे।

महुड़ी से आपश्री आगलोड़ जी होते हुए बिजापुर पधारे जहां उत्तर गुजरात का सम्मेलन आयोजित हुआ। वहां विराजित श्री सुबोध सागर जी महाराज से आपश्री की मधुर भेंट हुई। मुनि श्री से साधना सम्बन्धी चर्चाएं हुई।

विजापुर से ग्रामानुग्राम विचरते हुए मेहसाणा पदार्पण हुआ। वहाँ से आपश्री शंखेश्वर तीर्थ पर पधारे। वर्तमान में शासन प्रभावना की दृष्टि से यह तीर्थ पूरे भारत में विशेष प्रभावक तीर्थ माना जाता है। वहां पर विराजित आचार्य श्री गुणरत्न प्रिश्चर जी महाराज, आचार्य श्री लिब्स सूरीश्वर जी महाराज, श्री शीलरत्न सुरीश्वर जी महाराज और मुनीश्वरों से आपश्री का मिलन हुआ। मुनिराजों से मिलन पूर्वपत आत्मीयता पूर्ण रहा। जैन धर्म के विकास और जिन प्रभावना आदि विषयों पर चर्चाएं हुई।

आचार्यों एवं मुनिवरों से आपश्री के निरंतर मिलन से जैन एकता को पर्याप्त संबल मिला। साम्प्रदायिक भावनाएं गौण हुईं। पारस्परिक प्रेम का प्रसार हुआ। जिनशासन की प्रभावना में अभिवृद्धि हुईं। जिनत्व की महिमा एकस्वर से स्वीकृत हुईं।

श्री शंखेशवर पार्श्वनाथ महातीर्थ पर 108 श्री पार्श्वनाथ भिवत विहार ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला में आपश्री विराजे। शंखेशवर तीर्थ पर स्थित कलात्मक जिनालयों का आपश्री ने अवलोकन किया। यहां पर कच्छ क्षेत्र के साध्वी मण्डल ने आपश्री के दर्शनों का लाभ लिया।

#### आबू पर्वत पर

परमादरणीय परम फून्य आचार्य श्री जी शांखेश्वर तीर्थ से विहार कर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पालनपुर पघारे। वहां के श्रीसंघ ने सेवा का लाभ लिया। प्रवचनादि के कार्यक्रम हुए। पालनपुर से अम्बा जी के लिए विहार यात्रा प्रारंभ हुई। विहार यात्रा के दौरान एकाएक पृथ्वी कंपायमान होने लगी। भयानक भूकंप से पूरा गुजरात दहल उठा। मार्ग पर एक किनारे खड़े होकर आपश्री ने मुनि मण्डल को निर्देश दिया—आप सभी लोग विश्व मंगल के लिए अरिहंत देव का ध्यान करो। स्वयं आचार्य देव भी आंखें मूंद कर अरिहंत देव का स्मरण करने लगे।

कुछ क्षण बाद भूकंप शान्त हुआ। विहार यात्रा आगे बढ़ी। अम्बा जी नगर में पदार्पण हुआ। वहां पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी। परन्तु उक्त भूकम्प से गुजरात के कई नगर और गांव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इसे जिनशासन का प्रभाव कहें अथवा आचार्य देव का गुण्य प्रताप कहें, जिन क्षेत्रों में आपश्री का चरण-स्पर्श हुआ था वहां किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

उक्त अवसर पर आचार्य देव ने अपने समस्त श्रावकों के लिए आदेश प्रेषित किए—श्रावको! प्राकृतिक आपदा के इस क्षण में प्रभावित लोगों की संवा के लिए तन-मन और धन से सहयोग प्रदान करो। आचार्य श्री की प्रेरण से सुरत आदि क्षेत्रों के लोगों ने मुकंप प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए विशाल राशियां एकत्रित कीं। स्थान-स्थान से राहत सामग्री के ट्रक भेजे गए। अम्बाजी नगर के श्रावकों ने भी भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए पर्याप्त सहयोग समर्पित किया।

गुजरात की धरती को अलविदा कहकर परमपूज्य आचार्य श्री जी ने वीर वसुंधरा राजस्थान की घरा पर चरणन्यास किया। आबू रोड़, रोको कॉलोनी जैन स्थानक होते हुए आपश्री सम्बोधि वन पधारे। वहां पर संत अमिताभ जी (श्री मीठालाल जी स्वामी) ने आप का स्वागत किया। संत अमिताभ जी एक अध्यात्मयोगी मुनि हैं। मुनिवर से आपश्री की आध्यात्मिक चर्चाएं हुईं और ध्यान-साधना संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। पंडित श्री नरेश मुनि जी महाराज एवं महासती श्री मुक्तिप्रभा जो महाराज राजस्थान से उग्र विहार कर आपश्री का राजस्थान की घरा पर स्वागत करने के लिए पधारे।

AAA शिवाचार्य : जीवन-दर्शन AAA

वर्धमान महावीर केन्द्र पर अनुयोग प्रवर्तक अपाष्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज 'कमल' के शिष्य उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज 'वागीश' आदि ठाणा ने आपश्री का मावमर स्वागत किया। मुनिवरी मिलन मिलन आत्मीयता पूर्ण रहा। आपश्री ने उपाष्याय श्री जी को स्मरण किया, उनकी अनुयोग संदर्धित महान आगमीय साधना की भूरि-भूरि अनुशंसा की एवं फरमाया कि हमें पूज्य श्री की साधना का अनुगमन करना चाहिए।

#### प्रवाज्या पर्व

राजस्थान की पुण्यधरा पर परम पून्य आचार्य श्री के सिन्ध्य में प्रथम दीक्षा महोत्सव का आयोजन माउण्ट आबू पर हुआ। महासती श्री मुक्तिप्रभा जी के नेश्राय में स्वाध्यायशीला वैरागन लता बहन की दीक्षा सम्मन्न हुई। उक्त पावन प्रसंग पर गुजरात पृक्षंप पीड़ितों के लिए विशाल धनराशि मी एकत्रित की गई। माउण्ट आबू प्रवास में सुरू अंचलों के श्रावन गण आचार्य श्री को सेवा में उपस्थित होते रहे एवं अपने-अपने प्रदेशों—नगरों में पाधारे की प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते रहे। कांफ्रेंस के अधिकारी भी उपस्थित हुए एवं भावी योजनाओं हेतु आपश्री का आशीर्वाद एवं दिशानिदेश प्राप्त किया।

माउण्ट आबू पर एक त्रिदिवसीय ध्यान शिविर का भी समायोजन किया गया जिसमें अनेक मुमुखु भाई-बहनों के साथ-साथ महासती श्री मुक्ति प्रभा जो महाराज, महासती श्री दिव्य प्रभा जी महाराज ने भी सहभागिता की।

#### मेवाड़ की माटी पर

परमादरणीय परम पून्य आचार्य श्री जी माउण्ट आबू से विहार कर अंजारी होते हुए घटा माता पघारे जहां सेरा ग्रांत की ओर से राष्ट्रसंत श्री गणेश मुनि जी महाराज, श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज एवं महासती श्री कचन कुंवर जो महाराज आदि टाणे तीन ने विशाल जनसमुदाय के साथ आपश्री का स्वागत-अभिनंदन किया। चहां से आपश्री तिरपाल पघारे। पूरे सेरा ग्रांत के भक्तगण जिन्होंने सूरत चातुर्मास में सेवा-भिक्त का लाभ लिया था वे सभी विशेष रूप से अपने-अपने ग्राम में आचार्य श्री जी को ले जाने हेतु एकत्रित हुए एवं आचार्य श्री से उनके ग्रामों को स्पश्तेन की प्रार्थना की। उनकी भावनाओं को ध्यान पंखकर पूज्य आचार्य श्री ने सभी ग्रामों का विचयण किया। सायरा, सिंघाइ, सेमइ, परराइ, कमोल, होल, नांदेसमा, सुवावतो होते हुए फूज्य श्री जशवंतगढ़ पधारे। उपरोक्त सभी गांवों में भक्ति भावना की गंगा-यमुना प्रवाहित हुई। सींक्षप्त प्रवासों में भी जिन धर्म की सुंदर प्रभावना हुई।

जशनंतगढ़ में आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज के सुशिष्य कमंठ अध्यवसायी श्री दिनेश मुनि जी महाराज, श्री होपेन्द्र मुनि जी महाराज, टाणे-2 एवं महासती श्री चारित्र प्रभा जी महाराज, महासती श्री दर्शनप्रभा जी महाराज, दक्षिणज्योति महासती श्री आदर्शन्योति जी महाराज आदि साधु-साध्वी वृन्द आचार्य श्री के स्वागत-अभिगरंदन के लिए पहुँचे।

#### ध्यान शिविर

परमादरणीय परमपूज्य आचार्य श्री जी ने सेरा प्रांत के सभी भक्तों की भावना को घ्यान में रखते हुए ढोल में त्रिदिवसीय घ्यान साधना शिविर का आयोजन किया। उक्त शिविर में विशाल संख्या में श्रावक-श्राविकाओं के साध-साध महासती वन्द ने भी भाग लिया।

होल से विहार कर पूज्य आचार्य श्री सेमटार, गुरुपुष्कर नगर कॉलेज होते हुए गोगुंदा पधारे। गोगुंदा से बड्गुंदा पधारे। बड्गुंदा महासती श्री चारित्र प्रभा जी महाराज एवं महासती श्री राजश्री जी महाराज की जन्मभूमि है। वहां पर प्रवचन आदि के सुन्दर कार्यक्रम हुए।

परमादरणीय परम फूच्य आचार्य भगवन् अपने शिष्य वृन्द के साथ बडागुंदा से विहार कर अरावली की पहाड़ियों के मध्य से होते हुए कठिन मार्ग से गोपीनाथ जी को मदार ग्राम में पधारे। प्रसंगवश यह संकेत करना आवश्यक समझ रहा हूँ कि मदार मेरा (शिरीष मुनि) निनहाल ग्राम है। सांसारिक निनहाल पक्ष के परिजनों एवं पुरजनों के विनम्न अनुरोध को परम फूच्य आचार्य श्री ने पूरा मान प्रदान किया और इस छोटे से ग्राम को अपने चरण रज से पवित्र किया। संयोग से उसी दिन मेरा जन्म दिन भी था। परिजनों के लिए यह एक और भावक कारण था।

मदार ग्राम के आबालबुद्ध ने परम फूच आचार्य देव का भावभरा स्वागत किया। दोपहर में प्रवचन सभा का समायोजन किया गया। उक्त अवसर पर सेरा प्रांत, मगरा प्रांत, उदयपुर एवं नाई ग्राम के श्रावक गण विपुल संख्या में उपस्थित हुए। अल्प प्रवास में सुंदर धर्माराधना एवं जिन प्रभावना हुई। ग्राम के लोगों ने आचार्य देव के आगमन को भगवान के आगमन के तृत्य माना।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

#### उत्तर आया उत्सव

मदार से विहार कर परम फून्य आचार्य देव नाई ग्राम पधारे। पुन: यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि नाई ग्राम मेरी (शिरीष मुनि) जन्मभूमि है। अपने जीवन के प्रारंभिक अठारह वर्ष मैंने इसी गांव में व्यतीत किए।

अस्तु! परमपूज्य श्रमण संघ नायक आचार्य देव के नाई ग्राम पदार्पण के संदेश से ग्राम के कण-कण में श्रद्धा, भिवत और हर्ष का उल्लास उमड़ आया। गांव का आवालबुद्ध अपने धर्मदेव के दश्नों के लिए, अगवातों श्री अभिनन्दन के लिए मार्ग पर उमड़ पड़ा। ग्राम से पांच कि. मी. की दूरी रही पूरा गांव एकत्रित हो गया। ग्राम के प्रवेश हार पर कन्याएं सिर पर मंगल कलश लिए अपने आराध्य के स्वागत के लिए उपस्थित थीं। बच्चे-बच्चे के मन में अपूर्व उत्साह एवं जिनेश्वर देवों के प्रति श्रद्धा का भाव गगनस्पर्शी जयकारों के रूप में गांवयमान हो रहा था। हर्ष का यह उत्सव केवल जैन परिवारों में ही नहीं था, बल्कि छतीस कौम के लोग इसमें पूरे भाव से समित्रित हुए थे।

नाई ग्राम में विराजित घोर तपस्वी श्री केशुलाल जी महाराज जो विगत 50 वर्षों से बेले-बेले की तपस्या कर रहे थे, उनके पुण्य दर्शनों का लाभ आपश्री ने प्राप्त किया।

इस उत्सव में महोत्सव का महात्य जगाने के लिए परम पून्य प्रवर्तक श्री रूपचन्द जो महाराज, उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनि जो महाराज, उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जो महाराज 'वागीश', उप प्रवर्तक डा. श्री राजेन्द्र मुनि जो महाराज, उप प्रवर्तक श्री तारक ऋषि जो महाराज, श्री विनय मुनि महाराज 'भीम' आदि उाणे 38, एवं महासती श्री वारित्र प्रभा जो महाराज, महासती श्री उपर्शन प्रभा जो महाराज, अहासती श्री अवर्शन्योति जो महाराज, आदि उाणे 18, साधू-साध्वी गण भी नाई ग्राम प्रधारे।

इतना ही नहीं, भारतवर्ष के गण्यमान्य श्रावक भी उक्त अवसर पर नाई ग्राम में पधारे। आगन्तुक श्रावकों में कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री जे. डी. जैन, विरुठ उपाध्यक्ष श्री हीरालाल जी जैन, श्री बंकटलाल जी कोठारी, श्री रामकुमार जी जैन श्रण शाल लुधियान। श्री टी. आर. जैन, श्री शांतिलाल जी छाजेंड, श्री वीरेन्द्र जो हांगी, श्री मंवर सेट, श्री एन. के छाजेंड, युवाध्यक्ष \*\*\* 220 \*\*\* शिवाचार्य: जीवन-धंग \*\*\*

श्री निर्मल पोखरणा, श्री संजय जैन, श्री दिलीप माण्डोत आदि। महामण्डलेश्वर श्री मुरली मनोहर शरण, जिला प्रमुख श्री छगनलाल जी जैन भी उक्त अवसर पर उपस्थित हुए।

उदयपुर आदि आस-पास के कई क्षेत्रों के श्रीसंघ भी उक्त अवसर पर मुनि दर्शन के लिए उपस्थित हुए।

नाई ग्राम के इतिहास का यह प्रथम अवसर था जब चतुर्विध श्रीसंघ का ऐसा महामिलन महोत्सव हुआ।

सायंकालीन प्रवचन में पूरा गांव सम्मिलित हुआ। दूसरे दिन प्रभात में प्रवचन हुआ जिसमें गांव के अतिरिक्त अनेक श्रीसंघ भी सिम्मिलित हुए। उक्त अवसर पर भूकम्प पीड़ितों के प्रति संवेदना हुए सवा नौ लाख महामंत्र का जाप किया गया एवं विशाल धन राहिंग एकत्रित की गई। इसी अवसर पर नव निर्मित महावीर भवन के लिए भी पर्याप्त दान राशि एकत्रित हुई।

दूर-सुदूर और पास-पड़ोस के क्षेत्रों से उपस्थित हुए सहस्त्रों भाई-बहनों का आतिथ्य मातुश्री सोहनबाई ख्यालीलाल जी कोठारी एवं उनके सुपुत्रों श्री नानालाल जी कोठारी, श्री जशवंत लाल जी कोठारी, श्री विनोद कुमार जो कोठारी, श्री दिन कुमार जी कोठारी की ओर से किया गया। श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री भंवर लाल जी दलाल, मंत्री श्री हीरालाल जी कोठारी एवं शेष समस्त कार्यकत्तीओं का भी विशेष सहयोग रहा।

नाई ग्राम के संक्षिप्त परन्तु ऐतिहासिक प्रवास के पश्चात् वहां से विहार करके परमपूज्य आचार्य देव दूषिया गणेश जी में स्थित 'पुष्कर ध्यान केन्द्र' में पधारे। वहां पर ध्यान साधना पर विद्वद् गोष्टी आयोजित की गई।

#### झीलों के शहर में

दुधिया गणेश जी से परम पूज्य आचार्य श्री जी एवं पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज आदि मुनिवृंद उदयपुर पधारे। उदयपुर श्रीसंघ ने आपका भव्य स्वागत किया। उदयपुर में प्रवचनों के माध्यम से प्रभूत रूप में धर्म प्रभावना हुई।

इसी मध्य दिल्ली में आचार्य पद चादर समर्पण महामहोत्सव के आयोजन के लिए तैयारियां हो चुकी थीं। जैन कांफ्रेंस के निर्देशन में तथा दिल्ली

१. परमपुज्य श्री शिरीष मृनि जी की जननी

२. मनिवर के सहोदर

<sup>-</sup> संपादक

<sup>•••</sup> शिवाचार्य : जीवन~दर्शन •••

महानगर के सहयोग से ऋषभ विहार के तत्वावधान में चादर महोत्सव कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। श्रमण संघ के वरिष्ठ मुनिराजों एवं शीर्षस्थ श्रावकों ने मिलकर इसके लिए 7 मई 2001 का दिन सुनिश्चित किया था।

दिल्ली के प्रमुख श्रावक एवं ऋषभ विहार के उत्साही कार्यकर्ता तथा जैन कांक्रेंस के अधिकारी सभी साधु-साध्वियों की सेवा में पहुंचकर चादर महात्सव में पदार्पण हेतु प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। समग्र भारत वर्ष में चादर महात्सव के प्रसंग को लेकर विशेष उत्तर्ध कैल गया था। अनेक साधु-साध्वी मंडलों ने चादर महात्सव में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली की दिशा में विहार यात्राएं प्रारंभ कर दी थीं।

इसी कड़ी में जैन कांफ्रेंस के प्रमुख पदाधिकारी श्री हीरालाल जी जैन के नेतृत्व में उदयपुर आए। परमपूर्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज से चादर महोत्सव पर पधारने की पुरजोर प्रार्थना की गई। पूर्य प्रवर्तक श्री जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, परनु हृदय में अपार उत्साह था। उसी उत्साह की जी ने स्वयं सहित राजस्थान के 75 साधु-साध्वियों के पदार्पण की साधु-भाषा में स्वीकृति प्रदान की। इससे सकल संघ में भारी उत्साह का संचार हुआ।

उदयपुर प्रवास में वैरागी श्री कर्णकुमार की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा पाठ परम पूज्य आचार्य श्री जी ने अपने श्रीमुख से प्रदान किया। उक्त अवसर पर पूज्य प्रवर्तक श्री इन्द्रमुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज, श्री भगवती मुनि जी महाराज, श्री वृद्धिचंद जी महाराज, महासती डा. श्री सुशील जी महाराज, महासती श्री दिव्य प्रभा जी महाराज आदि श्रमण-श्रमणी वृंद ने आपश्री के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त क्रिया।

उदयपुर श्रीसंच की प्रार्थना पर आपश्री ने त्रिदिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया जिसमें शताधिक मुमुक्ष साधकों ने भाग लिया एवं धर्म के विशुद्ध स्वरूप से साक्षात्कार साधा।

उदयपुर से बिहार करके परमपूज्य आचार्य भगवन् ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए देलवाड़ा पथारे। वहां के विधायक श्री गुलाबचंद जी कटारिया के नेतृत्व में सकल संघ ने आगश्री का भव्य स्वागत किया। देलवाड़ा से नाथद्वारा होते हुए आगश्री कांकरोली पथारे। मार्गवर्ती सभी ग्रामों में प्रवचन सभाओं द्वारा जिनवाणी का संदेश दिया गया। कांकरोली से आपश्री कोशीथल पघारे। वहां पर मेवाड़ संभाग की ओर से धर्मज्योति परिषद् द्वारा महासती श्री प्रेम कुंवर जो महाराज की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गयो कार्क्स पूरे मेवाड़ संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं श्रावक संघों की उपस्थिति सराहनीय रही। वहां पर महासती श्री प्रेमवती जी महाराज की शिष्याओं ने फून्य आचार्य देव के दर्शनों का लाभ लिया। श्री पुखराज जी सूर्या परिवार की सेवा सराहनीय रही।

कोशीथल से परम पूज्य आचार्य मगवन् गंगापुर पधारे। वहां पर भी प्रवचनादि के सुंदर कार्यक्रम समायोजित हुए। वहां पर श्री शोभालाल जी, श्री बंशीलाल जी, श्री प्रकाश चंद जी सिंधवी परिवार की विशेष सेवाएं रहीं। वहां से सहाड़ा, लाखोला आदि क्षेत्रों में धर्म प्रचार करते हुए आपश्री भीलवाड़ा पधारे।

#### होली चातुर्मास

परम पूज्य आचार्य श्री जी का भीलवाड़ा श्रीसंघ ने भोपालगंज में उत्साह जनक स्वागत-अभिनंदन किया। वहां विराजित महासती श्री यशकुंबर जी महाराज आदि ठाणा एवं महासती श्री चंदनबाला जी महाराज आदि ठाणा ने परम पुज्य आचार्य देव के दर्शनों का लाभ लिया।

होली चातुर्मास के प्रसंग पर परम फूच आचार्य देव ने सुनिश्चित हो चुके कुछ चातुर्मासों की घोषणा अपने श्रीमुख से की। वहां पर एक दिवसीय ध्यान शिविर का भी समायोजन किया गया। उसी प्रसंग पर भोपालगंज में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी आचार्य श्री के सान्निध्य में संपन्न हुआ।

भोपाल गंज से पूज्य आचार्य देव भीलवाड़ा शहर में पधारे। वहां पर महासती श्री चारित्रप्रभा जी महाराज की वैरागन चंदना जी की दीक्षा आपश्री के सान्निच्य में संपन्न हुईं। भीलवाड़ा प्रवास के समस्त कार्यक्रम अत्यंत सुंदर रहे। श्रीसंघ ने उत्साह पूर्वक पूज्य आचार्य देव की सेवा का भरपूर लाभ पाज किया।

भीलवाड़ा से विहार कर परम पूज्य आचार्य श्री जी माण्डल, भगवान-पुरा, गुलाबपुरा, विजयपुरा, राताकोट, जामोला, नसीराबाद, श्रीनगर आदि क्षेत्रों में धर्मदीप प्रज्वलित करते हुए किशनगढ़ मदनगंज पधारे। वहां पर महासती श्री जयमाला जी महाराज, महासती श्री बसंताकुंचर जी महाराज आदि टाणा ने आपश्री के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया।

किशनगढ़ से विहार कर के आपश्री दुदू पंघारे। उप प्रवर्तक डा. श्री

राजेन्द्र मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री तारक ऋषि जी महाराज मुनिवृन्द भी आपश्री के साथ ही वहां पघारे। वहां पर परमादरणीय आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी महाराज का पुण्य स्मृति दिवस आयोजित किया गया। आपश्री ने आराध्य आचार्य देव के जीवन संस्मरणों पर प्रकाश डालते हुए रुस्माया कि आचार्य श्री का समग्र जीवन एक आगम के समान था। जैन समाज के वे सच्चे रहवर और पथ-प्रदर्शक थे। उनके जीवनादशों को अपने जीवन में उतारकर हम स्व-पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पून्य डा. श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज, पून्य श्री तारक ऋषि जी महाराज ने भी पूच्य आचार्य श्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं श्रद्धांजिल अर्पित की।

# **जुलाबी** नगर में

परमादरणीय जैन धर्म दिवाकर आचार्य प्रवर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज अपने विशाल मुनिसंघ के साथ ग्रामानुग्राम विचरते हुए राजस्थान प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर पधारे। जयपुर के सकल श्रीसंघ ने महामहोत्सव पूर्वक आपश्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

भगवान महाबीर स्वामी के 2600वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर जयपुर में राज्य स्तीय कार्यक्रम रखा गया। जैन धर्म की चारों परम्पराओं के मनीषी मुनिराजों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उक्त अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री अंगुमान सिंह, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आदि राजनेता भी उपस्थित हुए।

उक्त पुण्य प्रसंग पर आचार्य भगवन् ने अपना प्रभावशाली उद्बोधन दिया। आपश्री ने फरमाया-अहिंसा के अग्रदूत तीर्थंकर महावीर ने प्राणीमात्र के कल्याण और रक्षण के लिए उग्र तप किया। महावीर के समग्र उपदेशों का सारसूत अहिंसा है। अहिंसा धर्म का अंग या उपांग हों है, अहिंसा स्वतः हो परमधर्म है। आज हिंसा का ताण्डव फैल रहा है। महावीर के जन्मोलय पर उनके प्रत्येक उपासक को हिंसा की रोकथाम के लिए कुत्संकल्प होना चाहिए। हमारे राजनेताओं का दायित्व बनता है कि वे गोवध और मांस के आयात-निर्यात पर अंकुश लगाएं।

परम फून्य आचार्य देव ने गोवंश की रक्षा हेतु आह्वान किया एवं गोशाला हेतु दान-दाताओं को उत्साहित किया।

महावीर जयंती का उक्त समारोह अत्यंत सफल रहा। साम्प्रदायिक सौहार्द में वृद्धि हुई।

••• 224 ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

लाल भवन से विहार कर परम पूज्य आचार्य देव जयपुर के उपनगर आदर्श नगर में प्रधारे। वहां पर ध्यान साधना शिविर का समायोजन किया गया जिसमें 68 साधकों ने आध्यात्मिक आनंद से साक्षात्कार किया। जैन कांफ्रेंस के सहयोग से जयपर में कई संदर कार्यक्रम आयोजित हए।

परमादरणीय प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. आदि मनिवंद भी उग्र विहार करके जयपर पधारे। मरुधर सेवा समिति के सौजन्य से 'उम्मेद मिल' के प्रांगण में 'अहिंसा और अनेकान्त' विषय पर सुंदर कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति सम्मिलित हए।

जयपुर से विहार कर परमादरणीय आचार्य भगवन आमेर, कोटपुतली, बहरोड होते हुए गुडगांव पधारे। आचार्य श्री जी के साथ अनेक मृतिवृन्द भी गुडगांव पधारे। पुज्य श्री रवीन्द्र मृति जी म. के नेतृत्व में कई साध्-साध्वी मण्डलों ने आपश्री का दिल्ली की दहलीज गडगांव में स्वागत-अभिनंदन किया। गडगांव के संक्षिप्त प्रवास में भारी उत्साह से जैन धर्म की प्रभावनाएं हुई। वहां पर आपश्री के सान्निध्य में 22 अप्रैल 2001 को भगवान महावीर मेडिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर टस्ट का शिलान्यास समारोह बडे ही उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें अनेक वरिष्ठ मृनिराजों एवं हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लिया।

जैन धर्म दिवाकर आचार्य प्रवर श्री शिव मृनि जी म. के नेतृत्व में विशाल साध-साध्वी मंडल ने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली प्रवेश पर परम पुज्य आचार्यश्री जी का भव्य नागरिक अभिनन्दन समारोह छतरपुर स्थित अध्यातम् साधना केन्द्र के विशाल पांगण में रखा गया। अध्यातम् साधना केन्द्र में तेरापंथ धर्म संघ के मान्य मनि ध्यानयोगी श्री महेन्द्र मनि जी म. ने आचार्य प्रवर का स्वागत किया। स्वागत समारोह का आयोजन दिल्ली जैन महासंघ की ओर से किया गया था। उक्त अवसर पर अनेक साध-साध्वी मण्डलों सहित हजारों की संख्या में श्रावक-श्राविकाओं ने परम पुज्य आचार्य देव का हार्दिक अभिनंदन किया। उक्त अवसर पर परम पुज्य आचार्य देव ने फरमाया-यह स्वागत मेरा स्वागत नहीं है, यह अईत धर्म का स्वागत है, जिनशासन और श्रमण संघ का स्वागत है।

दिनांक 28 अप्रैल को परम पज्य आचार्य भगवन ग्रीन पार्क, दरियागंज आदि क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए चाँदनी चौक स्थित बारादरी जैन भवन में 🗚 शिवाचार्य : जीवन-दर्शन 🗚

पभारे। वहां पर अध्यात्मयोगी उपप्रवर्तक श्री हेमचंद्र जी म., उपप्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म. आदि महामुनीश्वरों ने परम पून्य आचार्यश्री जी का स्वागत किया।

#### लालकिला की प्राचीर से

परम पुज्य आचार्य देव के दिल्ली पदार्पण पर सर्वत्र अपार उत्साह दिखाई दे रहा था। जन-जन के मन में भक्ति का उल्लास उत्सव बनकर उतर आया था। दिल्ली का कण-कण शिव-सगंध से महक रहा था। आबालवद्ध जिनशासन नायक को देखने के लिए. अपने मस्तक से उन चरण-सरोजों का स्पर्श करने के लिए उत्सक था। उत्साह में उत्सव और उत्सव में महोत्सव जन्म लेता है। ऐसे में महोत्सव के लिए दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थल लालकिला प्रांगण का चयन किया गया। २९ अप्रैल २००१ के दिन लालकिला मैदान के विशाल प्रांगण में समग्र दिल्ली के श्रद्धाल श्रावक उमड-उमडकर एकत्रित हुए। लगभग साढे तीन सौ साध-साध्वियों के मध्य पुज्य प्रवर आचार्य देव मंच पर विराजित हुए। उपस्थित मुनिराजों में कुछेक नामों का उल्लेख कर रहा हं-परम पज्य अध्यात्मयोगी श्री हेमचंद्र जी म.. परम पज्य वाणीभषण श्री अमर मनि जी म., पज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद्र जी म., पज्य मंत्री श्री समन मिन जी म., उपाध्याय श्री विशाल मिन जी म., उप.प्र. श्री रवीन्द्र मुनि जी म. आदि। महासाध्वी मण्डल में महासती श्री कौशल्या जी म., महासती श्री मोहनमाला जी म., महासती श्री रविरश्मि जी म., महासती श्री सरिता जी म. आदि प्रमख थे।

जैन जगत के प्रतिष्ठित श्रावकों में कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री जै.डी. जैन, महामंत्री श्री जोगीराम जी जैन, सर्वश्री होरालाल जी जैन, श्री आर.डी. जैन, श्री सुखबीर जी जैन, चादर समाग्रेंट के संयोजक श्री सत्यभूषण जी जैन एवं श्रीष्ठ महस्य उक्त अध्यक्त पर उपस्थित हो।

विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों में जगदाचार्य श्री चंद्रस्वामी जी, जगदाचार्य श्री माधवानंद जी सस्स्वती, मुस्लिम धर्म के हजरत निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख व्यक्तित्त्व थे।

राजनेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी, दिल्ली के महापीर श्री शांति देसाई एवं कई सांसद उपस्थित थे। उपरोक्त गण्यमान्य व्यक्तियों के अलावा विशाल जनसमृह उपस्थित था। उवत भव्यांतिमध्य स्वागत-अभिनंदर समारोह में मुनिराजों, आयोंओं और प्रमुख श्रावकों ने अपने आराध्य देव का भावभीना अभिनंदन किया। गीतों, कविताओं और उद्बोधनों द्वारा परम पूज्य आचार्य देव का स्वागत किया।

उक्त अवसर पर परम पूज्य ध्यानयोगी आचार्य देव ने फरमाया— 'जीवो मंगलम्' अर्थात् प्रत्येक जीव मंगल रूप है। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। प्रत्येक जीव के मीतर समान चैतन्य का दीया जल रहा है। प्रत्येक को प्रत्येक से ग्रेम करना चाहिए। प्रत्येक जीव आपके प्रेम का पात्र बने। अपने प्रेम को संकुचित मत बनाओ। उसे इतना विराट बनाओ कि प्राणिमात्र उसमें समा जाए। जब आप विराट हो जाएंगे तो साम्प्रदायिकता जैसी छोटो बात स्वत: अस्तित्वहीन हो जाएंगी। अपने प्रेम को विराट बनाने का उपाय है ध्यान। ध्यान के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। आप ध्यान कीजिए। ध्यान से आपका ग्रेम विस्तृत होगा, आपकी करुणा विस्तृत होगी, आपका अस्तित्व विस्तृत होगा।

30 अप्रैल को परम पून्य आचार्य देव शास्त्री पार्क पधारे। वहां के उत्साही युवकों ने आपश्री का भव्य स्वागत किया। एक मई को गुजरात विहार पपारे जहां श्री रमेश भाई शाह के आवास पर आपश्री ने विश्राम किया। गुजरात विहार में भी आपश्री के स्वागत में सुन्दर समारोह संपन्न हुआ।

#### प्रवर्तक श्री का स्वर्गाशेहण

जन-जन की आस्था के केन्द्र उत्तर भारतीय प्रवर्तक भण्डारी श्री पद्मचंद जी म. का एक मई को दोपहर में ऋषभ विहार में आकस्मिक स्वर्गारीहण हो गया। इस वज्रपाती सुवना से सकल संघ में शोक की लहर दौड़ गई। पून्य प्रवर्तक श्री जी के अंतिम दशंन के लिए साधु-साध्वी मंडल एवं दिल्ली के समस्त श्रीसंघ ऋषम विहार जैन स्थानक में उमझ पड़े। परम पूज आचार्यश्री जी भी उत्तर अवसर पर पधारे। पूज्य प्रवर्तक श्री जी के शिष्य वृन्द के साथ हार्दिक संवेदना पूज्य आचार्यश्री ने प्रकट की।

दो मई को पूज्य प्रवर्तक श्री जी की ऑतम शोभा यात्रा निकाली गई। निगम बोध घाट पर चंदनार्चित चिता पर पूज्यश्री का ऑतम संस्कार सम्पन्न किया गया।

3 मई को पूज्य प्रवर्तक श्री जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का समायोजन किया गया। लगभग तीन सी साधु-साध्वियों एवं हजारों लोगों ने उक्त अवसर पर पूज्य श्री को हार्रिक श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर \*\*\* गिवाबार्य-जीवन-वर्गन पर परम पून्य आचार्य देव ने फून्य प्रवर्तक श्री जी के जीवन के महनीय सद्गुणों पर प्रकाश डालते हुए फरमाया-' मण्डारी' उपनाम से जैन जगत में चर्चित-अर्चित फून्य प्रवर्तक श्री जी वास्तव में सद्गुणों के महामण्डार थे। उनके आशीष की पदम-सुवास से उत्तर भारत का जैन गुलिस्तां सदैव महकता रहा है। मुझे दीक्षा पाठ का महादान प्रदान करने वाले फून्य प्रवर्तक श्री जी अपने करकमलों से महनीय आचार्य पद की चादर ओढ़ाने के लिए भारी उत्साहित थे। पर विधि के आलेख के समक्ष तो सर्वशक्तिमान भी नत हो जाते हैं। फून्य प्रवर्त का जी जो के अदृष्ट आशीष सदैव हमारा पथ-दर्शन करते रहेंगे। इन्हों मंगलमय भावों के साथ चतुर्विच संघ की ओर से फून्य प्रवर्तक श्री जी को श्रद्धा प्या अर्पित करता हां,

4-5 और 6 मई को ऋषभ विहार में विभिन्न आयोजन हुए। दिनांक स्रात मई को आचार्य पद चादर समारोह समर्पण महोत्सव सम्पन्न हुआ जिसका संक्षिप्त आलेखन आगामी पष्ठों पर किया जाएगा।

\*\*\*



समग्र संघ के लिए मेरा यही निर्देश और अनुरोध है कि अनुशासन और आचार के दो किनारों के मध्य श्रमणसघ रूपी पवित्र

सरिता सतत प्रवाहित रहे। हम इस सकल्य को पुन. दोहराते है कि अनुशासन और आचार के किनारों का क्षरण हम कदापि नहीं होने देंगे, इसके लिए हमे चाहे जो मूल्य

चुकाना पडे।

# अभिषेक आचार्य का

आचार्य धर्मसंघ का प्राणवंत प्रतीक होता है। आचार्य अनुशासित होता है, अनुशासित करता है। आचार्य अधिष्ठाता है धर्म की मर्यादाओं का। सच कहें तो आचार्य मर्यादा में बंधा महासागर है।

श्रमण संघ अनुशास्ता पूज्य प्रवर श्री शिव मुनि जी म. के आचार्यत्व को अभिषिवत करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली ने अपना दिल खोलकर आपका और आपके धर्मसंघ का स्वागत किया। लाखों लोगों की मौजूरगी में श्रद्धा और विश्वास के साथ संघ ने आपश्री को आचार्य पद की आदर को चादर ओढ़ाई।

जैन धर्म दिवाकर श्रमण संघ के तृतीय पट्टघर आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी म. के स्वर्गारोहण के पश्चात् श्रमणसंघीय विधानानुसार परम पून्य युवाचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज युवाचार्य पर से आचार्य पर पर प्रतिष्ठित हुए। उकत वैधानिक प्रतिष्ठा को चतुर्विध श्रीसंघ ने अनुमोदित किया। दिनांक 9 जून 1999 के दिन समग्न संघ ने अहमनरनार में आचार्य पर पर आपश्री का अभिनंदन किया। श्रमण संघ में आचार्य पर पर प्रतिष्ठित मुनीश्वर को आदर की चादर प्रदान करने की परम्परा रही है। उसी के लिए भारतवर्ष के सभी मूर्धन्य मनीषी मुनिराजों एवं शीर्षस्थ श्रावकों ने मिलकर चादर समर्पण समारोह का संकल्प लिया। इस संकल्प की गूंज से कई बड़े क्षेत्र उकत समारोह को आयोजन के लिए उन्सुक बने। उक्त क्षेत्रों में इन्दौर, पूना, अहमदनगर, सूर्त और दिल्ली को नाम प्रमुख हैं। अंतत: यह महान सीभाग्य ऋषण विद्यार विल्ली को प्राप्त हुआ।

को गई। परिणामत: अप्रैल मास के ऑतम सप्ताह की परिसमाप्ति तक साढ़े तीन सौ साधु-साध्वियां दिल्ली पथार चुके थे। श्रमण संघ के इतिहास का यह प्रथम अवसर था कि किसी समारोह में इतनी बड़ी संख्या में साधु-साध्वियां पधारे। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों से बंधी मुनि संघ की निष्ठा इसका सहज परिणाम रहा।

ऋषभ विहार एक छोटा-सा क्षेत्र है। वहां के जैन परिवारों की संख्या को अंगुलियों पर गिना जा सकता है। परन्तु यहां के जैन धर्म के प्रति समर्पित श्रावकों के उत्साह को समझा जा सकता है कि उन्होंने एक महान मिशन को हाथों में लिया और उसे अभृतपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न किया। आचार्य पर चारर समर्पण महोत्सव के मुख्य संयोजक सर्वश्री सत्यभूषण जी जैन, महामंत्री श्री देवेन्द्र कुमार जी जैन, मंत्री श्री संजय जैन, श्री राजीव जैन एवं उपाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी जैन ने अदम्य उत्साह के साथ उक्त समारोह की संपन्ता का संकल्प संजीया। इन युवाओं के उत्साह में एक-एक करके सदस्य, सभाएं और संस्थाएं जुड़ते गए। देखते ही देखते समग्र श्रमण संघ का संकल्प उनके संकल्प में अनुगंजित हो उठा।

ऋषभ विहार जैनत्व का केन्द्र बन गया। उस छोटे सं क्षेत्र को धर्मनगरी का महान गौरव प्राप्त हो गया। साढ़े तीन सौ साधु-साध्वियां वहाँ पर एकवित हुए। जैन महासंघ दिल्ली, अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस और दिल्ली के समग्र संघ ऋषभ विहार संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ खडे हए।

सुविशाल मण्डप का निर्माण किया गया जिसका नाम भगवान महावीर मण्डप रखा गया। वह मण्डप इतना कलात्मक और सुविधापूर्ण था कि वहां लक्षाधिक लोग एक साथ आराम सं बैठ सकते थे। मण्डप के अतिम छोर पर तीन सुविशाल मंचों का निर्माण किया गया था। मध्य का मंच आचार्य श्री एवं मुनि मण्डल के लिए था, बायां मंच साध्वी मंडल के लिए तथा दाहिना मंच गण्यमान्य शावकों के लिए था। महावीर मण्डप के समानांतर हो गौतम प्रसादी मण्डप का निर्माण किया गया था जहां जल-पान एवं भोजन की सचारू व्यवस्था की गई थी।

4-5 और 6 मई को विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। 6 मई को ग्यारह दीक्षार्थी मुमुक्षुओं की शोभायात्र निकाली गई। दीक्षा सम्बन्धी अन्यान्य अनुष्ठान संपन्न हुए। दोपहर में कांफ्रेंस की महिला शाखा का एवं दोपहर बाद कांफ्रेंस की युवा शाखा का सम्मेलन आयोजित किया गया। रात्रि में श्री रवीन्द्र जैन द्वारा भजन संघ्या का आयोजन हुआ। इन सभी आयोजनों में भारी जनसमूह ने भाग लिया।

दिनांक 7 मई का सर्योदय नवीन इतिहास का साक्षीमान बनकर उदय हुआ। दिल्ली के जैन इतिहास के संदर्भ में वैसा उत्साह और उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। भारतवर्ष के दूर-सुदूर अंचलों के श्रावकगण एवं दिल्ली महानगर के आबालवद्ध धर्म नगरी ऋषभ विहार में उमड-उमडकर एकत्रित हुए। समारोह शुरू होने से पूर्व ही विशाल मण्डप में लक्षाधिक श्रावक-श्राविकाओं का समूह अपना-अपना स्थान ग्रहण कर चुका था। सनिश्चित समय पर श्रमण संघ नायक परम फ्ज्य आचार्य देव विशाल श्रमण समदाय के साथ मंच पर पधारे। भव्य काष्ठ कमदासन पर विराजित शिवाचार्य श्री समवसरण में विराजित तीर्थंकर देव की छवि तुल्य महान शोभा को उपलब्ध हो रहे थे। आचार्यश्री के इर्द-गिर्द श्रमण समदाय शोभित हो रहा था. दाएं ओर के मंच पर आर्याओं का समह संशोधित था तथा सामने श्रावक-श्राविकाओं के रूप में विशाल परिषदा उपस्थित थी। प्रत्येक भव्य के नयन पथ पर शिवाचार्य थे, प्रत्येक हृदय में आराध्य शिव के लिए भिक्त का ज्वार उमड रहा था। उस क्षण का प्रत्येक साक्षी अपनी उपस्थिति को धन्य मान रहा था। चतुर्थ काल का श्रुत वर्तमान का सच बनकर प्रवर्तमान बन रहा था।

शिवाचार्य के सिंहासन के दाएं, बाएं और पृष्ठ भाग में श्रमण संघ के अधिकांश यशस्त्री, वर्चस्वी मुनीश्वर उपस्थित थे जिनमें प्रमुख कुछेक मुनीश्वरों के नामों का उल्लेख कर रहा हूं—उत्तर भारत के यशस्त्री महामुनि वाणी के जादूगर श्री अमर मुनि जी म., अध्यात्म जगत के तेजस्वनी नक्षत्र पृज्य श्री हेमचंद्र जी म., पुण्य पुंज प्रवर्तक मुनीश्वर श्री रूपचंद जी म. 'रजत', उपध्याय प्रवर श्री विशाल मुनि जी म., मंत्री मुनिवर श्री सुमन मुनि जी म., युवा श्रमण चेतना के संवाहक मुनि प्रवर श्री रवीन्द्र मुनि जी म., रेवेन्द्राचार्य के शिष्यरल डॉ. श्री राजेन्द्र मुनि जी म. संयम और स्वाध्याय के संगम तीर्थ श्री रमेश मुनि जी म., सरलता और सत्य के साक्षीमान सत्य श्री तारक ऋषि जी म., श्रमण धर्म के प्रतिमान फून्यश्री विनय मुनि जी म. 'वागीश', तपस्वी रल फून्य श्री सुमति प्रकाश जी म., कर्मठ मुनीश्वर फून्य श्री सुमति प्रकाश जी म., कर्मठ मुनीश्वर फून्य

श्री विनय मुनि जी म. 'भीम' आदि मुनिवरों से पूज्य आचार्य देव परिवृत्त थे।

परम पूज्य आराध्य स्वरूप आचार्य भगवन के दाएँ दिशा के मंच पर अपने त्याग-वैराग्य और शुभ-धवल संयम से जिनशासन को उद्योतित करने वाला श्रमणी-समुदाय विराजमान था, जिनमें कुछ अपुख महाश्रमणों के नाम इस प्रकार हैं—तप गगन की उज्ज्वल चेंद्रिका महासती श्री हेमकुंवर जो म, तपाचार्यां तपचक्रेञ्चरी महासती श्री मोहनमाला जी म., संयम प्राण परम विदुषी महासती श्री कौशल्या जी म., परम विदुषी महासती श्री कैशल्या जी म., परम विदुषी महासती श्री केसरा देवी जी म., परम विदुषी महासती श्री सिराज जी म., परम विदुषी महासती श्री करीशल्या जी म., परम विदुषी महासती श्री सर्तिता जी म., परम विदुषी महासती श्री करीशल्या जी म., महासती श्री सर्तोष जी म., महासती श्री सुपील जो म., महासती श्री सुपील जी म., महासती औ सुपील जी म. महासती इर्ज श्री पुनीत ज्योति जी म., महासती श्री सुपील जी म. अहासती वृद्ध विराजमान थे।

दायों ओर के मंच पर जैन जगत के अग्रगण्य श्रावकरत्न, श्राविकाएं, राजनेता एवं समाजसेवी व्यक्तित्व उपस्थित थे। राजनेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशंखर जी, केन्द्रीय मंत्री श्री सुंदरलाल पटवा, केन्द्रीय मंत्री श्री सुंदरलाल पटवा, केन्द्रीय मंत्री श्री सुखरेव सिंह ढाँढसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला, मध्यप्रदेश के मंत्री श्री नरेदर नाहटा, महाराष्ट्र के यशस्वी नती श्री सुरेश दादा जैन प्रमुख थी जैन समाज के प्रमुख श्रावकों में अधिवल भारतीय जैन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जे.डी. जैन, सर्वश्री हीरालाल जैन, साहू श्री रमेश चंद जी जैन, आत्म बल्लम शिक्षण निधि के राष्ट्रीय मंत्री श्री राजकुमार जी जैन, शार्तिलाल चपलांत, श्री रामकुमार जैन 'श्रमण शाल', जगदाचार्य श्री चंद्रस्वामी जी, चादर समारोह के मुख्य संयोजक श्री सल्यभूषण जी जैन एवं उनके सहयोगी सदस्य आदि गण्यमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे। इसी मंच पर परम पूज्य आचार्य देव की जननी श्रीमती विद्यादेवी जैन विवाजित श्री।

समाजरल सर्वश्री हीरालाल जी जैन ने मंच का सफल संचालन किया।
स्वागतादि के कार्यक्रम के पश्चात् सुप्रसिद्ध श्रावकों और राजनेताओं ने
अपने विचार व्यक्त किए। श्री सुरेश दादा जैन ने आचार्य श्री का अभिनंदन
करते हुए कहा—सम्प्र जैन जगत का यह अहांभाग्य है कि फून्यश्री शिव मुनि
जी जैस महासाधक उसके रहनुमा पर प्रतिष्ठित हुए हैं। पून्य आचार्य
देव ने व्यान का जो महामिशन श्रारंभ क्या है वह मानव जाति के लिए परम

\*\*\* शिवाचार अंवर-शर्व \*\*\*

मंगल और कल्याण का सेतु सिद्ध होगा। पूज्य आचार्य देव जैन जगत के ही नहीं बल्कि अखिल विश्व की महान विभृति हैं। इस दुर्लभ अवसर पर अपनी उपस्थिति को मैं अपने जीवन का अमुल्य क्षण मानता हूं।

क्रमश: सभी वक्ताओं ने उक्त अवसर पर अपने-अपने भावों को अभिव्यक्त किया। मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने जैन गुरुकुल पंचकुला की अधिकृत जमीन को पुन: जैन समाज को प्रदान करने की घोषणा की। कांफ्रेंस के अध्यक्ष जो जो. जैन ने चादर महोत्सव समारोह को दिल्ली का महान सौभाग्य बताया और अखिल भारतीय कांफ्रेंस का पूर्ण सहयोग और समर्पण आचार्य श्री के प्रति अभिव्यक्त किया।

सामाजिक नेताओं और राजनेताओं के उद्बोधन के पश्चात् ग्यारह विरक्तात्माओं का दीक्षा का मंगल अनुष्ठान सम्मन्न किया गया। परम पूज्य अपने श्रीमुख से दीक्षा पाठ पढ़ाया एवं शिखादान ग्रहण कर मुनिधर्म में प्रजीजत किया। दीक्षाधियों में पांच युवक एवं छह युवतियां थीं।

नवीन दीक्षित मुनियों को निम्नोक्त नवीन नाम प्रदान किए गए—1. श्री प्रदीप मुनि जी, 2. श्री वरुण मुनि जी, 3. श्री ऋषि मुनि जी, 4. श्री रक्षित मुनि जी, 5. श्री सुबोध ऋषि जी।

नवदीक्षिता साध्वियों को निम्नोक्त नवीन नाम प्रदान किए गए—1. श्री विजेता श्री जी, 2. श्री स्वाति श्री जी, 3. श्री उज्ज्वला श्री जी, 4. श्री ज्योत्स्ना श्री जी. 5. श्री वाणी श्री जी।

दीक्षा अनुष्ठान के पश्चात् प्रमुख मुनिराजों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। परमादरणीय अध्यात्मयोगी श्री हेमचंद्र जी महाराज ने फरमाया—आचार्य पत्र समर्पण समारोह पर निजन प्रभावना को देखकर मैं गद्गद हूं। आचार्य प्रवत ध्यानयोगी श्री शिव मुनि जी म. के नेतृत्व में श्रमण संघ चहुंमुखी विकास करेगा ऐसा मेरा सुदृढ विश्वसा है।

परम पूज्य वाणीभूषण श्री अमर मुनि जी म. ने इस अवसर पर फरमाया-परम पूज्य आचार्य देव को मैं बचपन से जानता हूं। बाल्यकाल से ही इनके जीवन में रही हुई विशिष्टताएं इनके मावी जीवन की महानताओं की सुवनाएं देती थीं। मेरे गुरुदेव भण्डारी जी महाराज ने ही आपश्री को देखी-पण पहाया था। आपके सुखद् नेतृत्व में श्रमण संघ दिन-दूनी रात-वीगुनी उन्नित करेगा। आपश्री के प्रति मैं अनन्त-अनन्त मंगल कामनाएं अभिध्यक्षत करता हूं।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••• 235 •••

उसके बाद पूज्य मंत्री श्री सुमन मुनि जी म. एवं उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मुनि जी म. ने अपना सम्पूर्ण समर्पण और सहयोग आचार्य श्री के प्रति अधिव्यवस किया। तत्पश्चात् लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. ने गंभीर गर्जना करते हुए आलोचकों के होंसले पस्त कर दिए। उन्होंने फरमाया-आनंदाचार्य के पश्चात् देवेन्द्राचार्य हमारे आचार्य हुए एवं देवेन्द्राचार्य के पश्चात् शिवाचार्य हमारे आचार्य हैं। श्रमण संघ एक हैं और उसके आचार्य एक हैं। श्रमण संघ एक हैं और उसके आचार्य एक हैं। श्रमण संघ के आचार्य का आदेश पूरे संघ के लिए मान्य हैं। ऐसा अतीत में भी होता रहा हैं और भविष्य में भी होता रहेगा। हमारी इस शानदार परम्परा को कोई नहीं बदल सकता है। हमारे पूज्य आचार्यश्री आज से आचार्य सम्राद कोई नहीं श्वर आचार्य सम्राद के निर्देशन में चतुर्विध क्षमण संघ आगे से आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे तपस्वी और ध्यानयोगी आचार्य की पाकर श्रमण संघ गौरवान्वित हुआ है।

इस प्रकार समग्र संघ ने परम पूज्य आचार्य देव श्री शिव मुनि जी महाराज के नेतृत्व में पूर्ण आस्था अभिव्यक्त की।

उसके बाद सकल श्रीसंघ ने परम पून्य आचार्य देव को आचार्य पद की प्रतीक पवित्र चारर ओढ़ाई। अखिल भारतीय श्रावक समुदाय, श्राविका समुदाय एवं सकल साध्वी मण्डल के कर स्पर्शित पवित्र चादर को मंच पर बिराजित मुनि मण्डल ने आचार्य श्री को ओढ़ाया। चतुर्विध संघ के लिए रोमांचित कर देने वाला क्षण था वह। लक्षाधिक श्रावक-श्राविकाओं ने जयनादों से गगन मंडल को गुंजायमान करके अपने हर्ष और समर्पण को अभिच्यक्त किया। परम पूज्य आचार्य देव ने खड़े होकर करबद्ध रूप मुद्रा में पूर्ण विनम्रता एवं सम्मानपूर्वक चादर को स्वीकार किया एवं चतुर्विध संघ का अभिनंदन किया।

तदर्नतर परम पूज्य श्री रवीन्द्र मुनि जी म., परम पूज्य डॉ श्री राजेन्द्र मुनि जी म., परम पूज्य श्री विनय मुनि जी म. 'वागीश', परम पूज्य श्री विनय मुनि जी म. 'पीम', आदि मुनिवरों ने चादर की गरिमा और महिमा पर प्रकाश डालते हुए पूज्य आचार्य देव का अभिनन्दन किया एवं अपने-अपने मुनि-मण्डलों की ओर से समर्थन, समर्पण और सहयोग का संकल्प अभिव्यक्त किया।

अन्त में परम पून्य आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म. ने चतुर्विध संघ के नाम अपना संदेश दिया—

\*\*\* 236 \*\*\*

'सर्वप्रथम यहां पर विराजित श्रमण संघ, श्रमणी संघ, श्रावक संघ एवं श्राविका संघ के रूप में तीर्थ-रूपा चतुर्विध संघ का मैं अभिनादन करता हूं। हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। किसलिए? फून्य श्रमणवृंद एवं श्रमणीवृंद सुदूर प्रांतों से पदयात्रा करते हुए यहां पघारे हैं। किसलिए? मान्य श्रावकगण, श्राविकागण लक्षाधिक संख्या में दूर-सुदूर प्रांतों से यहां एकत्रित हुए हैं। किसलिए?

नि:संदेह आपका/हमारा एक ही उत्तर होगा—हम आए हैं जिनशासन के प्रति श्रद्धा की डोर में बंधकर। जिनशासन को नमन करने के लिए। जिनशासन के प्रति अपनी आस्था, समर्थण और समर्थन को अभिव्यक्तित देने के लिए। चादर समर्थण की प्रस्मा श्रद्धा और समर्थण की अभिव्यक्ति की परम्परा है। आप सभी की श्रद्धा और समर्थण अभिनंदनीय है।

आज से चौदह वर्ष पूर्व परम पून्य आनंदाचार्य के निर्देशन में चतुर्विध संघ ने मुझे भविष्य में संघ संचालन का दायित्व प्रदान किया। मैं समझता हूं कि आज का दिन उसी दायित्व के संबोध और नवींन संकल्प को संजोकर आगे बढ़ने के प्रण को पुन: प्राणवंत बनाने का पावन पर्व है। इस पावन पर्व पर आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम अहिन्श अप्रमत रहकर अपने उच्च आचार, विचार और व्यवहार से जिनशासन को गौरवान्वित करेंगे। हमारी साधना समष्टि के लिए कल्याणकारिणी होगी, हमारे जीवन का प्रत्येक पल सर्व मंगल एवं परम मंगल के लिए समर्पित होगा।

आचार्य पद का यह अर्थ है कि उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं आचार का पालन करे एवं समग्र संघ को आचार के पालन के लिए प्रेमपूर्ण प्रेरित करे। यह एक बृहद् दाियत्व है और इस बृहद् दाियत्व को हमारं पूर्वज आचार्यों ने पूर्ण सफलता के साथ निर्वाहित किया है। मैं भी उस दाियत्व के निर्वहन के लिए अपना कंतर परेक्ट आविका मेरे तन, मन और जीवन का अंग हैं। संघीय अस्तित्व मेरा अस्तित्व है।

श्रमण संघ एक आदर्श संघ है। इस संघ में अनेक त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, वक्ता, वादी मुनि रत्न हैं। इस संघ का प्रत्येक सदस्य संघ के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है। इस संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए संघ प्रधम है, स्वयं का व्यक्तित्व बाद में है। यही इस संघ की गरिमा और महिमा की सर्वोच्च पहचान है।

हमारा श्रमण संघ समस्त संघीय सद्गुणों का केन्द्र है। इस संघ का निर्माण त्याग और समन्वय की सुदृह नींव पर हुआ है। समन्वय श्रमण संघ का प्राणतत्व है। समन्वय के लिए ही वि.सं. 2009 वैशाख शुक्ला तृतीया, तद्नुसार 27-4-1952 को हमारे पूर्वजों ने पदों और सम्प्रदायों को त्यागकर त्याग का एक आदर्श स्थापित किया था। वह आदर्श जब तक हमारे संघ की शिराओं में दौड़ता रहेगा तब तक हमारा संघ शासन प्रभावना में सबसे आगे रहेगा।

आज के इस पुनीत दिन में संघ की निष्ठा, समेंपण, श्रद्धा, आशीष और अभिनंदन को गद्गद हृदय से स्वीकार करता हूं। समग्र संघ के लिए मेरा यहीं निर्देश और अनुरोध है कि अनुशासन और आचार के दो किनारों के मध्य श्रमण संघ रूपी पवित्र सरिता सतत प्रवाहित रहे। हम इस संकल्प को पुन: दोहराते हैं कि अनुशासन और आचार के किनारों का क्षरण हम कदापि नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें चाहे जो मल्य चकाना पड़े।

संघीय विकास के लिए एक नवीन ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान, ध्यान और तप हमारे संघ की पहचान होगी। हमारे श्रमणों के जीवन हीं समाज, देश और विश्व के लिए जीवंत आदर्श होंगे। संघ के लिए यही मेरी परिकल्पना, संकल्प और सोच है।

पुन: चतुर्विध संघ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हं।'

परम पूज्य आचार्य देव के इस सम्बोधन को चतुर्विध संघ ने प्रणत मन-वचन से स्वीकार किया और जयनादों से धरा-गगन को गुंजा कर अपना हर्ष अभिव्यक्त किया।

इस प्रकार अभूतपूर्व सफलता के साथ चादर समर्पण समारोह संपन्न हुआ।

समारोह की इस अभृतपूर्व सफलता के लिए अहर्निश श्रम करने वाले सभी सदस्यों का नाम दे पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य का सम्पूर्ण सहस्योग रहा। संघ के प्रत्येक सदस्य ने इस महायज्ञ की सफलता में अपना श्रम समर्पित कर कमों की निजंरा की और कमें निजंरा ही प्रत्येक मध्य को प्रिय होता है।

\*\*\*

#### ध्यान का श्रुवतारा

घूव उत्तर दिशा में अविचल रहता है। अविचल मन को धूव तारे की संज्ञा दी जा सकती है और मन की अविचल अवस्था ध्यान से ही प्राप्त की जा सकती है।

'ध्यान साधना' यह वर्तमान समय में धार्मिक जगत का सर्वाधिक चर्चित विषय है। प्रत्येक धर्म परम्परा में ध्यान साधना के प्रति आकर्षण वृद्धि पा रहा है।

'ध्यान साधना' ये दो शब्द हैं। दोनों का पारस्परिक जल-शैतिल्य का सम्बन्ध है। वस्तुत: ध्यान से ही साधना फितत होती है और निरंतर साधना से ही ध्यान परिपक्व बनता है। ध्यान के बिना साधना ऐसे है जैसे गंधहीन पुष्प। ऐसे ही साधना के अभाव में ध्यान ऐसे हैं जैसे देह रहित आत्मा। आत्म-प्रकाश देह के दीपक में ही प्रगट होता है।

साधना का अर्थ है—सम्यक् अभ्यास की सतत प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के बिना ध्यान का वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता है। क्षणिक ध्यान से भी आनंतन्तुभूति हांती है पर आनंद शाष्ट्रवत स्वरूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। आत्मा में शाश्वत आनंद को जगाने के लिए आवस्य है ध्यान की साधना की जाए। साधना जितनी सघन बनती जाएगी ध्यान उतना ही परिपक्व बनता जाएगा। ध्यान साधना में जितनी गहराई आती जाएगी उसी क्रम से राग, द्वेष, भय और भूख आदि का क्षरण होता जाएगा। एक क्षण आएगा कि राग खो जाएगा, द्वेष खो जाएगा, भय खो जाएगा, मुख खो जाएगी, वे समस्त कारण खो जाएगे जिनसे आता उद्देलित बनता है। समस्त विभाव विदा ले लेंगे। आतमा की समभाव रूपी शुद्ध अवस्था शेष बचेगी। यह तभी इगा जब ध्यान को साधा जाए, अथवा साधना में ध्यान का प्राण उत्तर आए।

तीर्थंकर महाबीर ने साधना की। साढ़े बारह वर्षों तक भगवान की साधना अप्रमत्त और अस्खलित रूप से चलती रही। प्रभु की साधना का प्राण ध्यान था। इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता है। तप भगवान की साधना का प्रमुख अंग नहीं था। तप भगवान की साधना का सहयोगी साधन था। ध्यान को अधिक से अधिक समय दिया जा सके इसलिए भगवान आहार को गौण कर देते थे। इसे दूसरे पहलू से ऐसे भी देखा जा सकता है कि स्थान को साधना से भगवान इतनी तृति प्राप्त कर लेते थे कि उन्हें कई कई कि इसी

तक भोजन की आवश्यकता अनुभव नहीं होती थी। ध्यान की प्रखर साधना से साढ़ बारह वर्ष बीतने पर मगावान की आत्मा पर रहे हुए अनादिकालीन संस्कार धुल गए और उनमें परम आनंद, परम ज्ञान और परम दर्शन प्रकट हो गया। ध्यान की निस्तर साधना से और साधना में सधनता से नि:संदेह परम अवस्था का प्रकटीकरण होता है।

ध्यान की निरंतर साधना आवश्यक है, इस तथ्य को बाद में भगवान ने अपने प्रवचनों में प्रकट किया। भगवान ने साधक के लिए नियम निर्धारित किए कि साधक सोने से पूर्व तीन घण्टे ध्यान करे और निद्रा से जग्ने के बाद तीन घण्टे ध्यान करे। भगवान ने साधक के लिए दिन-रात के 24 घण्टों में से बारह घण्टे ध्यान में बिताने का निरंश दिया। यह आगमीय तथ्य है जो सिद्ध करता है कि ध्यान अभण की साधना का प्राण है। ध्यान के बिना अमण की साधना क्रियाओं के भार ढोने जैसा है।

ध्यान की यह आगमोक्त साधना अर्हत् संघ में सुरीर्घ काल तक चलती रही। बाद में जनसंपर्क बढ़ते जाने के कारण ध्यान साधना क्षीण बनने लगी। समय के साथ-साथ ध्यान की परम्परा विलुप्त प्राय: बन गई। क्षणिक कायोत्सगं आदि में ही साधक अपनी साधना की संपन्तता देखने लगे।

एक ओर जहां ध्यान साधना समाप्त प्राय: होती जा रही थी, वहीं समय-समय पर आत्मार्थी साधक ध्यान का दीप जलाए रहे। पर ऐसे साधकों की संख्या इतनी कम थी कि उसका व्यापक प्रभाव संघ पर नहीं पड़ा। ऐसे ही आत्मार्थी महामुनियों की परंपरा में आराध्य देव आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. एक ध्यानयोगी महामुनि थे। परम पून्य आचार्य देव की ध्यान साधना अत्यंत गहन थी। वे अपना सर्वाधिक समय ध्यान के लिए समर्पित करते थे। उनकी ध्यान साधना का ही यह चमत्कार है कि उन्होंने आगम जैसे दुरूह विषय को इस सरलता से व्याख्यायित किया है कि उसे अल्प पठित व्यवित भी सरलता से हरकंगम कर लेता है।

हमारे श्रद्धाधार परम पून्य आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज के हृदय में ध्यान की प्रधम प्यास परम पून्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज को देखकर ही जागृत हुँ। परम पून्य आचार्य श्री कई बार उस क्षण में लोट जाते हैं और फरमाते हैं – उस समय में दगध हृदय लिए इधर – उधर भटका करता था। सम्पत्त सामान्य साधन-सुविधाएं सहज प्राप्त होते हुए भी हृदय अशान्त रहता था। कॉलेज को टॉप करके भी क्षणिक सुख मिला। उससे मेरे भीतर यह विश्वास सुदुढ बना कि दूसरों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने का सुख वास्तविक सुख नहीं है। वह तो अहंकार की क्षणिक स्फूर्ति है। सुख का मार्ग तो कहीं ओर है। परन्त कहां है वह मार्ग? कौन बताए? कितने ही संत-महात्माओं से मैंने पछा। कितनी ही किताबें पढीं। पर प्रश्न अनुत्तरित ही रहा।

उस समय पूर्व पुण्य का उदय हुआ। उसी पुण्योदय के फलस्वरूप मैं आचार्य देव के दरबार में पहुंच गया। परम पुज्य आचार्य देव के दर्शनों का पण्य लाभ मझे प्राप्त हुआ। पज्य आचार्य देव के दर्शन का वह क्षण मेरे जीवन का चंक्रमण का क्षण बन गया। उस क्षण आचार्य देव सामान्य रूप में खड़े थे। दृष्टि मुझ पर पड़ी व मेरी दृष्टि उनसे मिली, उसी क्षण आचार्य भगवंत ने मेरे भीतर साधना का बीज बो दिया। बस उस बीज को पानी देने की प्यास में मुमुक्ष बन ढुंढता रहा।

परम पज्य आचार्य देव से मझे धर्मध्यान की प्रेरणा मिली। पज्य श्री की वहीं प्रेरणा मेरे श्रमण जीवन में प्रवेश की जिज्ञासा का द्वार बनी। मेरे भीतर यह विश्वास सदढ बनता गया कि मनि-साधना से ही आत्मतप्ति प्राप्त हो सकती है।

परम पज्य आचार्य प्रवर धर्मध्यान की उत्कष्ट साधना के लिए ही मनि धर्म में प्रव्रजित हए। आपश्री ने सतत सजग रहकर धर्मध्यान को जिया। जैसे-जैसे ध्यान साधना में आपश्री प्रगति करते गए, वैसे-वैसे आत्मानुभव के नित-नतन द्वार उदघाटित होते चले गए। साधकों से अनभव बांटने, पछने, अभ्यास करने में आपश्री ने कभी प्रमाद एवं संकोच नहीं किया। आपश्री के इस सदगण को आलोचकों की आलोचनाएं भी झेलनी पडीं। परन्तु आलोचनाओं को सत्य की नियति मानकर आपश्री ने सहर्ष स्वीकार किया। आपश्री ध्यान की साधना में गहरे और गहरे पैठते रहे। अपने आनंद में दूसरों को सहभागी बनाने के लिए आपश्री ध्यान का प्रचार भी करते रहे। शिविरों के माध्यम से इस अध्यात्म विद्या का दान भी करते रहे।

परम पज्य आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी म. ने आपकी ध्यान साधना की न केवल अनुमोदना की अपित् अनुशंसा भी की। देवेन्द्राचार्य ने आपकी साधना और ध्यान शिविरों के परिणामों को देखकर और अनुभव ♣♠ शिवाचार्य · जीवन–दर्शन ♣♠♠

करके वर्ष 2000 को ध्यान-वर्ष घोषित किया।

ध्यान की गहराई साधना की गहराई पर आधृत है। परम पूज्य आचार्य देव विगत तीस वर्षों से निरंतर साधनारत हैं। आपश्री का धर्मध्यान परिपक्व बन चुका हैं। फूल खिल चुके हैं। सब ओर सीरम व्याप्त है। आगम के निर्देश-कि साधक को प्रतिदिन चार प्रहर ध्यान करना चाहिए आपके जीवन का साक्षात् संदेश हैं। आपश्री अपना अधिकांश समय ध्यान में अपिंत करते हैं। इस संदर्भ में कई बार लोगों से ऐसे शब्द भी सुने जाते हैं कि आचार्य जी पूरा दिन ध्यान में ही रहते हैं, कभी दर्शन नहीं देते। ऐसी नाराजिंग्यां देखी जाती हैं।

पर विनम्न निवेदन हैं कि ऐसी शिकायतें वहीं से उउती हैं जिन्होंने कभी ध्यान को अनुभव नहीं किया। ध्यान को जीने वालों की ऐसी शिकायतें खो जाती हैं। ध्यान का अनुभव करने वाला इस सत्य से अवगत हो जाता है कि ध्यान ही परस साधना है और साधना ही श्रमण का प्राण है। फिर वह शिकायत नहीं करता, बल्कि प्रतीक्षा करता है। फिर क्षणिक दर्शन ही उसे पर्ण तिप्त देते हैं।

इस भूतल पर ऐसे मानव कम ही हैं जो आत्मकल्याण के साथ-साथ निरपेक्ष भाव से समिटि के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर रेते हैं। अधिकांश मानव अपने हित के लिए ही अहनिंश संलग्न रहते हैं। स्वयं के स्वार्थ के लिए वे दूसरों को दुखों के गड्ढे में भी धकेलने से संकोच नहीं करते। निरपेक्ष भाव से परमाधे और परार्थ के लिए जीवन को अर्पित करने वाले ही यगपरुष कहलाते हैं। ऐसे मानवां से ही मानवता धन्य होती है।

परमादरणीय परमफून्य आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी म. ऐसे ही मानवरत हैं जिनसे मानवता का मान बढ़ा है, जिनसे मानवता धन्य हुई है। परम फून्य आचार्य देव ने प्रतम्ब साधना में स्वयं को तपाकर साधना के अमृत को आत्मस्थ किया। साथ ही प्राप्त हुए उस अमृत को जन-जन में बाँटने के लिए आपश्री श्रमशील हैं।

आचार्य पर चारर समारोह अभृतपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आपश्री ने सकल संघ को ध्यान साधना की प्रेरणा प्रदान की। आपश्री की प्रेरणा से श्रमण-श्रमणी समुदाय में ध्यान की रुचि जागृत हुई। परिणामस्वरूप विवेक विहार दिल्ली के तत्वावधान में एक विशाल ध्यान शिविर का समायोजन हुआ, जिसमें 135 साधु-साध्वयों एवं 40 मुमुक्षु श्रावकों ने भाग लिया। इस शिविर में भाग लेने वाले कुछ साधुओं एवं साध्वियों की नामावली इस प्रकार है-उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मिन जी महाराज, उपप्रवर्तक श्री रवीन्द्र मृनि जी म., डॉ श्री सुव्रत मृनि जी म., पं. श्री विनय मृनि जी म., आदि मृनिवन्द एवं उपप्रवर्तिनी महासती श्री कौशल्या जी म., महासती श्री प्रमिला जी म., महासती श्री संतोष जी म. आदि साध्वी वन्द।

त्रिदिवसीय ध्यान शिविर में साध-साध्वीवन्द ने परे निष्ठाभाव से आचार्य-श्री के सान्निध्य में ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाई। साधु-साध्वीवृन्द के लिए यह शिविर अनुठे और दिव्य अनुभवों वाला रहा। शिविर की परिसमाप्ति पर विभिन्न मनिवरों एवं साध्वियों ने अपने अनुभव व्यक्त किए। फुच उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मुनि जी महाराज ने फरमाया-आचार्य श्री ने ध्यान के माध्यम से हमें दनियां में रहते हुए दनियां से विलग रहने की कला सिखाई। बाहर से आंखें मंदकर अंतर में आंखें खोलकर हमने आत्मानुभव किया जो नि:संदेह एक अदभत अनभव रहा।

शिविर की परिसमाप्ति पर परम पज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज ने साध-साध्वयों के मध्य अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त किया-जान और ध्यान जैन धर्म परम्परा में प्रमुख साधनाएं हैं। साध-साध्वयों को जब श्रावक-श्राविकाएं सखसाता पछते हैं तब यह भी पछते हैं कि आपका जान-ध्यान कैसा चल रहा है। आचार्यश्री ने जान के साथ ध्यान की परम्परा को उजागर करने में कड़ा श्रम किया है और इस साधना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरन्तर श्रम कर रहे हैं। पहले मैं भी इनके ध्यान का विरोधी था. परन्त जब मैंने नजदीक बैठकर ध्यान की परी जानकारी ली और समझा तो मैंने सभी को ध्यान के लिए प्रेरित किया एवं सभी को शिविर में बैठने के लिए उत्साहित किया। आज मनुष्य अशांत और दुखित है। ऐसे समय में ध्यान का विशेष महत्व है। धीरे-धीरे ध्यान में आगे बढते हुए व्यक्ति जीवन-मुक्ति का अनुभव कर सकता है। आचार्यश्री से मेरा निवेदन है कि अब ध्यान की चर्चा न करते हुए सबको ध्यान करवाना शुरू करें।

परम पुज्य उपप्रवर्तक श्री रवीन्द्र मृनि जी म. ने फरमाया-ध्यान वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। ध्यान साधना से शारीरिक व मानसिक ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन •••

समस्याओं से निजात मिलती है। मानसिक शांति एवं आनंदमय जीवन जीने के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेंकिन बहुत ढूंढ़ने पर भी प्रेक्टिकल बातावरण नहीं मिला। हमारे आचार्य श्री कितने समयज्ञ एवं कालज्ञ हैं जिन्होंने समय की नब्ज को एडचानते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण को सामने रखकर चादर महोत्सव के निमित्त एकत्रित साधु-साध्वियों को ध्यान के अनुभव से गुजरने का अवसर प्रदान किया।

युवाग्रज्ञ डॉ. श्री सुब्रतमुनि जी महाराज शास्त्री ने फरमाया-शिविर में बैठने से ध्यान-योग का प्रयोगात्मक बोध प्राप्त हुआ। अब तक शिखर दिखते धे पर मागं ज्ञात नहीं था। शिविर में मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आत्माराम जी म. द्वारा आचारांग सुत्र मुल और टीका में उल्लेखित सोऽहं को व्याख्या का बोध पाकर अत्यंत आनंदानुभृति हुई। जो सिद्धांत और प्रक्रिया हमारे तीर्थंकर देवों ने प्रारंभ की थी उसी को आचार्य देव पूज्य श्री शिव मुनि जी म. ने वैज्ञानिक विधि से प्रस्तुत करके समय की मांग की पूर्ति की है।

सरलमना उपप्रवर्तक श्री विनय मुनि जी म. 'वागीश' ने अपने अनुभव को निनांक्त शब्दावलि में अभिव्यक्ति दौ-मैंने शिविर में घ्यान साधना के माध्यम से असीम आनंद का अनुभव किया है। इसके पूर्व मेरा मन ध्यान-कायोत्सर्ग में एकाग्र नहीं होता था। परंतु शिविर में बैठने के बाद मन एकाग्र होने लगा है।

परम विदुषी महासती श्री कौशल्या जी म. 'श्रमणी' ने शिविर के अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए फरमाया-इस साधना शिविर को करने से आत्मशांति का अनुभव हुआ। कषाय पाव बिनालित हुए। मैत्री भावन वृद्धि हुई। ध्यान शिविर प्रभु वाणी के संदर्श को पुष्ट करता है कि मीन व ध्यान की प्रक्रिया ही आपको संयोग अर्थात् संग से असंग बनाती है।

पुनीतात्मा महासती श्री पुनीतन्योति जी म. ने अपने अनुभवों को इस प्रकार प्रकट किया—घ्यान शिविर के पहले दिन जिज्ञासा थी, उत्कण्डा थी, अत: चाव—चाव में घ्यान में मन लगा। दूसरे दिन लगा डीक-डीक ही है। तीसरे दिन योग के कारण मन में आया कि क्या इतने आसन प्रतिदिन की चर्या में काम आने वाले हैं? परंतु तीसरे दिन दोपहर के बाद हमें रेगिस्ता-में फल उगाने की एक किसान को कथा के माध्यम से कृतज्ञता एवं आत्मवैश्विकता की वैज्ञानिक विधि दी गई जिससे हृदय कृतज्ञता से पूर्ण बन गया। और आखिरी दिन को तो मैं कदापि भूल नहीं पाऊंगी, इसे आत्म-प्रक्षालन का पर्व कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आचार्य भगवंत की महान कृपा है जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ।

महासती डॉ. दिव्यप्रभा जी म. ने अपने अनुभवों को यूं प्रकट किया—ध्यान साधना की जो पृष्टभूमि है, जिसके अंतर्गत शंख प्रक्षालन, योगासन और सात्विक आहार का ग्रहण, ये मुझे ध्यान साधना के प्रति क्रियाशील बनाए हुए हैं। इससे मुझे ऐच्छिक संस्फूर्ति, मानसिक प्रसन्तता और आत्मिक शक्तियों का प्रकटीकरण अनुभृत हुआ। जब मैं ध्यान साधना में स्थित एवं स्थिर हुई उस समय मुझ में एक शृन्यता का आभास हुआ। कितपय ऐसे पल भी आए जो पल ध्यान साधना के पूर्व मेरे जीवन में कभी घटित नहीं हुए

इसी क्रम में मुनिवर श्री हितेश मुनि जी म., श्री आगम मुनि जी म. 'आकाश', श्री तरुण मुनि जी म., श्री लांकेश ऋषि जी म., श्री पुनीत मुनि जी म., श्री दर्गन मुनि जी म., महासती श्री प्रमिला जी म., महासती श्री रजत रिम जी म., महासती श्री रजत रिम जी म., महासती श्री रजत पर पत्र जी म., पर महासती श्री क्षेत्र मा जी म., पर महासती श्री लिंदा डॉ. श्री मुक्तिप्रभा जी म., महासती श्री लिंदा साधना जी म., महासती श्री विदाग साधना जी म., महासती श्री महिमाश्री जी म., महासती श्री महिमाश्री जी म., महासती श्री महिमाश्री जी म., महासती श्री महमती जी म., महासती श्री महमती जी म. आदि साधु-साध्वीवृन्द ने अपने-अपने अनुभवों को कहा। सभी मुनिराजों एवं आयोंओं के अनुभव अद्भुत और अपूर्व रहे। सभी ने एक स्वर से यह कहा कि ऐसे शिविर निरंतर लगाए जाने चाहिए।

ध्यान साधना की महत्ता को समग्र संघ में एक स्वर से स्वीकृति मिली। पूर्व में जिन किन्हीं के मन में ध्यान शिविरों को लेकर प्रांतियां थीं वे दूर हो गई। ध्यान-साधना का सभी श्रमण-श्रमणियों ने प्रचार और अभ्यास प्रारंभ कर दिया। कहना चाहिए कि पूग दिल्ली महानगर ध्यान के रंग में रंग गया। अनेक श्रीसंघों से ध्यान शिविरों के आयोजन की निरंतर प्रार्थनाएँ आने लगीं। परिणामत: आचार्यश्री द्वारा प्रशिक्षित साधकों द्वारा 22 जून से 2 जुलाई के मध्य त्रिनगर, अशोक विहार, कोल्हापुर रोड, शक्तिनगर और शास्त्रीनगर

••• शिवासार्थ - जीवन-दर्शन •••

आदि क्षेत्रों में तीन-तीन दिन के ध्यान शिविरों का समायोजन किया गया। इन शिविरों से हजारों की संख्या में मुमुक्षु श्रावक-श्राविकाओं ने शुद्ध आत्मानंद का अनुभव किया।

\*\*\*

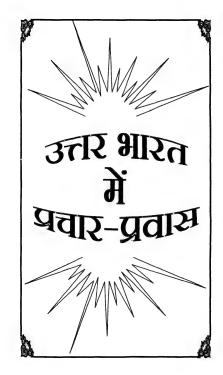

ध्यान की प्रेरणा जन-जन में जगाते हुए एरम करुणानिध एरम पूज्य आचार्य श्री ग्रामानुग्राम विचरते रहें, विचर रहे हैं और विचरते रहेंगे। एरम पुरुषों की करुणा एर पत्थर भी बरसते हैं। यह स्वाभाविक नियति है एरम पुरुष की। काटों में फूल के लिए स्वाभाविक ईच्ची का होना अस्वाभाविक नहीं है। एरम पूज्य आचार्य देव को भी पत्थर मिले

स्वाभाविक नियिति है एरम पुष्य की। काटों में फूल के लिए स्वाभाविक ईर्ष्या का होना अस्वाभाविक नहीं है। परम पुष्य आचार्य देव को भी पत्थर मिले हैं। विराट जीवनयात्रा में खोजे से कोई निंदा के योग्य बात नहीं मिली तो विदाय-स्वभावियों ने ध्यान जैसी विशुद्ध आध्यात्मिक साधना को ही उपहास का विषय बना लेना पड़ा। कितना करुणात्मक है यह? पर करुणा तो कार्यश्री से करुणा ही बहती है। उनके पास करणा है तो वहीं उनसे बहेगी। पत्थर बरसाने वालों के लिए भी वे मगल और कल्याण की कामना करते हैं। आचार्य श्री का हट्य-गीत है—सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।

# उत्तर भारत में प्रचार-प्रवास

### तीसवां वर्षायोग

परम पूज्य ध्यान योगी आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी महाराज के वर्षावास हेतु दिल्ली महानगर के कई प्रतिष्ठित श्रीसंघ प्रार्थना पॉक्त में थे। आखिर यह महान सौभाग्य एस. एस. जैन संघ, जैन कॉलोनी वीर नगर को प्राप्त हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि वीरानगर श्रीसंघ दिल्ली के संघों में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। इस नगरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के सभी निवासी जन्मना जैन हैं। पूरी कॉलोनी के कण-कण में जैनत्व की सुगंध को अनुभव किया जा सकता है। यहां के श्रावक आर्थिक हुंष्ट से जितने संपन्न हैं धार्मिक दृष्टि से भी उतने ही समृद्ध हैं। असाम्प्रदायिकता, उदारता, संवा, धर्मनिष्ठा आदि सद्गुण यहां के श्रावकों की पहचान है।

वर्षांवास से पूर्व परम पून्य आचार्य देव ने महानगर के उपनगरीय क्षेत्रों का विचरण किया। पश्चिम विहार, रोहिणी सै.-3, वीर अपार्टमेंट, आत्म-वल्लम सोसायटी, अहिंसा विहार, प्रशांत विहार, शक्ति नगर एक्स, हेरावाल नगर, मॉडल टाऊन. आदंग नगर, शालीमार बाग, पीतमपुरा, विनगर, अशोक विहार, कोल्हापुर रोड, शास्त्रीनगर आदि क्षेत्रों में धर्मोद्योत करते हुए परम पुज्य आचार्यश्री ने 2 जुलाई को वर्षावास हेत् वीरनगर में प्रवेश किया

वर्षावास प्रवेश के प्रसंग पर सैकड़ों साधु-साध्वियों और हजारों श्रावक-श्राविकाओं के साथ दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, विपक्ष के नेता श्री मदनलाल खुराना, श्री जगदीश टाइटलर, क्षेत्रीय विधायक एवं कांफ्रेंस के अधिकारियों ने परम फून्य आचार्य भगवन का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। परमपून्य उपप्रवर्तक श्री तारक ऋषि जी म. ने अपने शिष्य वृन्द सहित सेवा धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हुए विगत दो वर्षावासों की भाँति ही यह वर्षावास भी आचार्यश्री की सेवा में ही किया। पून्या महासती तपचक्रेक्यरी श्री हेमकुंबर जी म., परमारणीय महासती श्री कौशल्या जी म. 'श्रमणी', परमादरणीय महासती श्री सरिता जी म., महासती श्री प्रवीण कुमारी जी म. प्रभृति कई साध्वी मंडलों ने भी आचार्य भगवन के सान्निच्य में वीरनगर में ही वर्षावास किए।

अपूर्व उत्साह के साथ वीरनगर वर्षावास प्रारंभ हुआ। वर्षावास की संपूर्ण अविध में वीरनगर दीपावली के से उत्सव में उत्साहित और उमींगत बना रहा। वर्षावासिक प्रवचनों के लिए विशाल और भव्य पाण्डाल की संरचना की गई थी। वहां पर प्रतिदिन प्रवचन पीयुष प्रवाहित होता रहा। फून्य आचार्य देव के साधना-स्नात प्रवचनों को सुनने के लिए समग्र दिल्ली और सुदूर प्रदेशों के शावक-श्राविकाएं प्रतिदिन उमड़ते रहे। वीरनगर चातुर्मासिक धर्म मेले में बदल गया था। महामंत्र के अखण्ड जाप, वाल-संस्कार शिविर, स्वाध्याय शिविर और ध्यान शिविर पूरे वर्षावास चलते रहे।

### आस्रोक आगम का

किसी भी धर्म-परम्परा के लिए उसका मौलिक साहित्य उसका प्राण होता है। जैसे वैदिक परम्परा के लिए वेद, उपनिषद, पुराणादि, इस्लाम के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाईबल, बौद्धों के लिए त्रिपटक, सिखों के लिए गुरू-ग्रन्थ साहब आदि मौलिक ग्रन्थ प्राण स्वरूप हैं, वैसे ही जैन परम्परा के लिए आगम प्राण स्वरूप हैं। जैनागमों की संख्या बत्तीस है जिनमें तीर्थंकर महावीर के प्रवचन संग्रहीत हैं।

जैनागमों की भाषा अर्धमागधी है। उनमें धर्म और दर्शन की विवेचना हुई है। धर्म दर्शनादि विषयों को साधारण व्यक्ति के लिए हृदयंगम कत्तर कि सरल नहीं है। बिगत शती में जैनागमों को व्याख्या सहित प्रकाशित करने कि लिए पर्याप्त कार्य हुआ। उस दिशा में अमगसंघ के प्रथम पर्टथर आचार्य सम्राद श्री आत्माराम जी म. ने महान श्रम किया। उनका श्रम इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना गया कि वह सरल भाषा और सुबोध शैली में किया गया। जाचार्य श्री द्वारा व्याख्यायित अठारह आगम विगत शती में प्रकाशित हुए। पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म की चार्य से पढ़ा गया।

परम फूच आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी म. ने भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में विचरण करते हुए फूच आचार्य देव के व्याख्याकृत आगमों की मांग को सर्वत्र ही अनुभव किया। आचार्य देव के व्याख्याकृत आगमों की मांग को देखते हुए एरम फूच आचार्य भगवन ने उक्त आगमों के पुनर्प्रकाशन \*\*\* 250 \*\*\* शिवाचार्य जीवन-इर्गव \*\*\* का लक्ष्य स्थिर किया। वीर नगर वर्षावास में ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया। अत: वीर नगर वर्षावास आगम प्रकाशन के संकल्प के लिए भी एक स्मरणीय वर्षावास रहा।

16 सितम्बर को परम फून्य आचार्य भगवन् का जन्मोत्सव तप और जप की विशेष आराधना के साथ मनात्रा गया। 16 सितम्बर को सामृहिक रूप से लोगस्स का जाप किया गया। 17 सितम्बर को उवसमाग्रह सको का जाप किया गया। 18 सितम्बर को लोगस्स और भक्तामर स्तोत्र का सामृहिक पाठ हुआ। 17 से 19 सितम्बर तक 300 कप्टी तेले किए गए।

तप, जप और ध्यान परम पूज्य आचार्य देव की दैनिक साधना के अनिवार्य अंग हैं। सामियक पवाँ पर फूज्य श्री विशेष साधना हेतु तप, जप और ध्यान की विशेष आराधना करते हैं। दीपावती के प्रसंग पर परम फूज्य आचार्य देव ने चार दिन एकांत में तप, जप, मौन और ध्यान की साधना की। बाद में महामंगल पाठ प्रदान किया, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया।

दिनांक 18 नवम्बर को विश्वविख्यात योगी श्री श्री रविशंकर जी शिवाचार्य समवसरण में पथारे। श्री श्री रविशंकर जी ऑर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। इस विधि से विश्व में लाखों लोगों ने जीवन जीने की कला को सीखा है।

दो महान मुनियों के सत्संग-मिलन का क्षण ऐतिहासिक क्षण बन गया। श्री श्री रिवशंकर जी परम फून्य आचार्य श्री के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में फरमाया-आचार्य श्री शिव मुनि जी श्रमण परंपरा के एक महान मुनि हैं, वे सरल हैं, आत्मजानी हैं, ध्यानी और गुणग्राही हैं। वर्तमान के ऋषि मुनि आचार्य जी के जीवन का मुकरण करें तो जगत में आध्यात्मिक क्रांति आ सकती है, शांति, सद्भाव और सर्वधर्म समन्वय के फूल खिक सकते हैं। बाद में उन्होंने उपस्थित जनसमृह को कुछ देर के लिए ध्यान भी करवाया।

28 नवम्बर को परमादरणीय परम पूज्य आचार्य देव के पारस सान्निध्य में ग्यारह मुमुक्षु आत्माओं ने जिन-दीक्षा धारण की, जिसमें सैकड़ों साधु-सांख्यियों के अलावा हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने हिस्सा लिया।

वीरनगर के ऐतिहासिक वर्षांवास में श्रीसंघ के आवालवृद्ध ने पून्य आचार्य श्री की सेवा एवं घर्मप्रभावना के प्रत्येक कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जैन सभा के क्षांच्या औन सत्त्वाला जी जैन, जातुर्मास क्षांच्या जीवन-वर्षा समिति के मुख्य संयोजक श्री दशंनलाल जी जैन, मंत्री श्री राजकुमार जी जैन, संयोजक श्री जजमल जैन, श्री सुरेन्द्र मोहन जैन, श्री श्रीपाल जैन एवं आचार्य श्री के हनुमान घवत के रूप में विख्यात श्री अनिल जैन आदि समर्पित श्रावकों ने अहनिंश अप्रमत्त सेवाएं प्रदान कीं।

वर्षावास की परिसमाप्ति पर विशाल मानव समुदाय ने आचार्य श्री को विदाई दी।

परम पूज्य आचार्य देव न्यू फ्रेंडस कॉलानी पधारे। वहां पर परम पूज्य प्रवर्तक श्री रूप मुनि जी म. एवं परम पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी म. से भेंट हुई। पूज्य मुनिवरों के साथ संघीय उत्थान के कई उपायों पर चिंतन- मनन हुआ। यथासमय पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी म. को विदाई दी गई। न्यू फ्रेंडस कॉलोनी से परम पूज्य आचार्य देव फरीदाबाद पधारे। फरीदाबाद के अल्पकालिक प्रवास में मुंदर धर्म प्रभावना हुई। फरीदाबाद से आचार्य श्री पुन: दिल्ली पधारे एवं विभिन्न उपनगरों में विचरण कर धर्मप्रभावना की।

#### उत्भव-महोत्भव

8 दिसम्बर को आपश्री जैन मिलन की विशेष ग्रार्थना पर सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम पघारे जहां पर भव्य समारोह आयोजित किया गया था। उक्त समारोह में जैन घमं की चारों सम्प्रदायों के प्रतिनिधि मुनिराजों ने भाग लिया। भाग लेने वाले मुनिराजों में ग्रमुख थे—आचार्य श्री विद्यानंद जी म., उपाध्याय श्री गुप्ति सागर जी म., प्रो. श्री महेन्द्र मुनि जी म., उपप्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म., महासती श्री सरिता जी म. आदि।

उन्त अवसर पर परम पूज्य आचार्य देव ने जैन धर्म की एकता और संगठन पर विशेष बल दिया। चारों सम्प्रदायों के समीचीन और प्रतीकात्मक अर्थ करते हुए आचार्यश्री ने फरमाया-जिसकी चर्या आकाश के समान सुनिर्मल है वह दिगम्बर है, तेरा अर्थात् परमात्मा की साधना में सतत संल्लीन रहने वाला तेरापंथी है, अपनी आत्मा के अंदर वास करने वाला स्थानकवासी है और शरीर क्पी मींदर में स्थित आत्म-देव की आराधना करने वाला मींदरवासी है।

परम पूज्य आचार्य देव की इस सुंदर परिभाषा को सुनकर श्रोतावर्ग मंत्रमग्ध बन गया। दिल्ली के विभिन्न उपनगरों में आचार्यश्री का विचरण हुआ। आपश्री जहां भी पधारे वहीं पर धर्मध्यान के फूल खिलते रहे। तप, जप और ध्यान में खिला आपश्री का जीवन जन-जन के लिए प्रेरणा-स्रोत रहा।

23 दिसम्बर को भावू वंश की ओर से आपश्री का अभिनंदन किया गया। उक्त अवसर पर आचार्य श्री विजय वीरेन्द्र सूरि जी म. ने आपश्री को कंबली भेंट कर सम्मानित किया। विभिन्न वक्ताओं ने आपश्री को 'भाबू कल सर्य' कहा।

तपाचार्य महासती श्री मोहनमाला जी म. ने 205 उपवासों की सुदीर्घ तपस्या की। महासती जी के तपाभिनंदन के लिए करोललाग में एक समारोह रखा गया। उक्त अक्सर पर परम पून्य आचार्य देव घघारे। आपश्री ने की में महिमा पर प्रकाश डालते हुए महासती जी की तप:रुचि की भूरि-पूरि प्रशंसा की एवं महासती जी को 'तप रुनेष्वरी' पद से सम्मानित किया।

वीर अपार्टमैंट रोहिणी में अध्यात्मयोगी फून्य श्री हेमचंद्र जी महाराज की मंगल प्रेरणा से भगवान पाश्व जयंती मनाई गई। पुरुषादानीय प्रभु पाश्वं के जीवन पर आचार्यश्री ने प्रकाश डाला। इसी पावन प्रसंग पर आचार्यश्री ने फून्य श्री हेमचंद्र जी महाराज को 'हास्थविय' के शास्त्रीय पद से अलंकृत किया। इसी अवसर पर डॉ. नागेश जैन को 'समाजरल' का सम्मान प्रदान कर आचार्यश्री ने उनकी सेवाओं को सम्मानित किया।

#### शंत श्रीमलन

जनवरी के तृतीय सप्ताह के अंत में प्रमपृज्य आचार्य सम्राट् पूज्य श्री शिव मुनि जी म. के सान्निध्य में शकितनगर में उत्तर भारत के प्राय: सभी प्रमुख महामुनि एवं प्रमुख साध्वियां एकत्रित हुए। उक्त अवसर पर एक साथ बैटकर संघ समन्वय तथा संघ के उत्थान हेतु परस्पर विचार-विमर्श किया गया। परम पृज्य आचार्यश्री ने संघ के विकास हेतु कई प्रस्ताव रखे। पर्याप्त चिंतन, अनुचिंतन हुआ और कई प्रस्ताव सर्वानुमित से पारित हुए।

## विभूति त्रय का स्मृति दिवस

दिल्ली के कई क्षेत्रों में विचरण करते हुए परम पूज्य आचार्यश्री जी वीरनगर पधारे जहां पर 30 जनवरी को आत्म-मरुघर-गांधी स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। उवत अवसर पर पद्मश्री विभूषित श्री ज्ञानवंद जी जैन का भी सम्मान किया गया। वीरनगर दिल्ली श्रीसंघ ने श्री ज्ञानवंद जी जैन को 'जैन विभूषण' पद से अलंकृत किया।

परमपूच्य आचार्यश्री ने अपने उद्बोधन में गांधी जी के अहिंसा एवं अपरिग्रह में खिले-विकसे जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से ग्रेरणा लेने का सरेंश दिया। परम पूज्य आचार्य देव के साधना-स्नात जीवन पर प्रकाश डालते हुए आपश्री ने फरमाया-आचार्य देव विनगत सदी के एक महान साधक थे। उनके दर्शन करने वाला धन्य बन जाता था। मैंने अपने जीवन में उस महापुरुष के एक ही बार दर्शन किए। उनके दर्शनों का ही यह चमत्कार है कि मुझे संदयम साधना का पथ प्राप्त हुआ।

परम पूज्य श्री मरुधर केसरी जी म. के जीवन पर प्रकाश डालते हुए परम पूज्य आचार्यश्री जी ने उनके दया, करुणा, सेवा एवं संगठन के कार्यों की विशेष प्रशंसा की।

वीरनगर से विहार करके परम पूज्य आचार्यश्री जी भजनपुरा, भागीरथी विहार, शिवपुरी होते हुए लोनी पधारे। मार्ग में परम पूज्य श्री सुदर्शनलाल जी म. के सुशिष्य श्री राजेन्द्र मुनि जी म. ठाणे-3 से मिलन हुआ। अत्यंत आत्मीयता पर्ण इस मिलन में साधना सम्बन्धी चर्चाएं हईं।

लोनी से फूच्य आचार्यश्री बागपत पघारे। वहां पर परम फूच्य श्री सुदर्शन लाल जी म. के सुशिष्य शान्तात्मा श्री शांति मुनि जी म., विद्वान मुनिवर श्री जयमुनि जी म. ठाणे-4 ने आपका स्वागत किया। मुनिवरों से आत्मीयतापूर्ण मिलन हुआ एवं सामृहिक प्रवचन हुआ। पूज्यश्री जय मुनि जी म. ने फरमाया—ध्यान के बिना ज्ञान अध्या है। आचार्यश्री ने ध्यान को जोड़कर ज्ञान को पूर्ण बना दिया है।

बागपत से पूज्य आचार्यश्री बहोत पधारे जहां पर उत्तर प्रदेश जैन कांफ्रेंस तथा स्थानीय संघ की ओर से भावभीना स्वागत किया गया। बहोत का सीक्षण प्रवास काफी प्रभावशाली रहा। वहां पर त्रिदिवसीय ध्यान शिविर का भी समायोजन किया गया जिसमें पचास से अधिक साधकों ने भाग विया।

बड़ोत से विहार करके परम फूज्य आचार्यश्री मेरठ पधारे। मार्ग में पून्य श्री सुदर्शन लाल जी म. के उत्तराधिकारी संघ प्रमुख श्री पद्मचंद जी म. 'शास्त्री' से आत्मीयतापूर्ण मिलन हुआ। महामुनियों का सामूहिक प्रवचन भी हुआ एवं ध्यान साधना पर चिंतन-मनन एवं अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। आचार्यश्री के मेरठ पदार्पण पर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। मेरठ के श्रद्धानिष्ठ श्रावकों ने आपश्री का उत्कृष्ट स्वागत किया। प्रवचनों में अभूतपूर्व उपस्थित रही। आपश्री के सानिष्य में पांच भागवती दीक्षाएं संपन्न हुई। हिदिबसीय प्यान शिविद का भी आयोजन हुआ जिसमें मुमुक्षु साधकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की।

मेरत से विहार करके आपश्री जी हस्तिनापुर पथारे। हस्तिनापुर एक जैन तीर्थ है। यही वह स्थल है जहां राजकुमार श्रेयांस कुमार ने प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को प्रथम आहार दान प्रदान किया था जिससे भगवान ने एक वर्ष के प्रलम्ब अनशन का पारणा किया था। वह वैशाख सुदी तृतीया का दिन था। वह दिन जैन इतिहास में अक्षय तृतीया के रूप में ऑकत है। इतिहास को उस महान घटना को पावन स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर वर्षांतप की आराधना करने वाले अनेकों तपस्वी वहां पर तप का पारणा करते हैं।

उक्त ऐतिहासिक नगर में हस्तिनापुर श्वेताम्बर स्थानकवासी ट्रस्ट ने परम पूज्य आचार्य देव का भावभीन स्वागत किया। पूज्य पिंडत प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज, डॉ. श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज, डॉ. श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज आदि दाणे चार एवं महासती वृन्द टाणे-21 भी उक्त अवसर पर हस्तिनापुर पघारे। सत्संग, प्रवचन और घ्यान-साधना द्वारा जनता ने धर्मलाभ प्राप्त किया।

हस्तिनापुर से पूज्य आचार्यश्री मुजफ्फरनगर पधारे। वहां पर सलाहकार श्री रवीन्द्र मुनि जी म. आदि ठाणा के साथ श्रीसंघ ने आपका स्वागत किया। संक्षिप्त प्रवास में अच्छी धर्म प्रभावना हुई।

मुजफ्फरनगर से विहार कर आचार्यश्री जी रुड्की, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में प्रवचन-प्रभावना करते हुए ऋषिकेश पधारे। वहां पर प्रकृति की गोद में परम पूज्य आचार्यश्री जी ने कुछ दिन मोन और ध्यान की साधना की। वहीं पर पूज्य श्री श्री रिवशंकर जी से मिलन हुआ। श्री श्री रिवशंकर जी के हजारों देशी-विदेशी अनुयायिओं ने आचार्यश्री के सान्निध्य और सत्संग का लाभ लिया। आपके तप, त्याग और साधनामय जीवन का विदेशी लोगों पर चमत्कारी प्रभाव पडा।

ऋषिकेश के साधनामय प्रवास के पश्चात् आचार्यश्री देहरादून पधारे जहां पर व्याख्यान दिवाकर फूच श्री रमणींक मुनि जी म. एवं साध्यी मंडल ने आपश्री का हार्दिक अभिनंदन किया। वहां पर होली चातुर्मास एवं आचार्य आवार्य : जीवन-प्रगं सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. की पुण्य तिथि का सुंदर समारोह आयोजित किया गया। दूर-सुदूर के सैकड़ों श्रावकों ने देहरादून पहुंचकर आपके दर्शनों का पुण्य-लाभ प्राप्त किया।

देहरादून से हरबर्टपुर होते हुए आपश्री पोण्टा साहब पधारे। यह सिख धर्म का प्रमुख पवित्र स्थल है। यहां पर गुरुद्वारा कमेटी ने आचार्यश्री का स्वागत-अभिनंदन किया एवं गुरु गोविंद सिंह की साधना धूमि का परिचय दिया।

पोंटा साहब से आपश्री जगाधरी होते हुए यमुनानगर पधारे जहां पर दिगम्बर, श्वेताम्बर, तेरापंथी और स्थानकवासी चारों ही समाजों ने संयुक्त रूप से आपश्री का स्वागत एवं अधिनंदन किया। यमुनानगर प्रवास में धर्मध्यान की सुंदर प्रभावना हुई। त्रिदिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन भी हुआ जिसमें बड़ी संख्या में साधकों ने ध्यान-साधना द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया।

यमुनानगर से आपश्री ग्रामानुग्राम विचरते हुए बराड़ा पधारे। वहां पर युवामनीषी श्री सुभाष मुनि जी म. आदि ठाणा मुनिवृन्द के साथ स्थानीय श्रीसंघ ने आपश्री की सेवा का लाभ लिया। श्री रमणीक मुनि जी म. भी देहरादून से विहार कर बराड़ा पधारे एवं आपके दर्शनों का लाभ लिया। वहां पर स्थानीय संघ और आस-पास के श्रीसंघों ने आपके साधना-स्नात प्रवचनों का लाभ लिया।

बराड़ा से विहार कर मध्यवर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करते हुए परम पूज्य आचार्यश्री जी अंबाला पधारे। वहां पर पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी म. एवं श्रीसंघ ने अपूर्व भिंकत भाव के साथ आपश्री का नागरिक अभिनंदन किया। आपश्री बीस वर्षों बाद अंबाला पधारे। आबालवृद्ध ने पलक-पांवड़े बिछाकर आपका स्वान एवं अभिनंदन किया। पी.कं.आर. स्कूल की मैनीजंग कमेटी ने स्वागत-अभिनंदन को यादगार बनाने के लिए स्कूल में मनविर्मित दो ब्लाकों का नामकरण 'आचार्यश्री शिवमुनि ब्लॉक' एवं 'प्रवर्तक श्री स्मनमृत्ति ब्लॉक' एवं 'प्रवर्तक श्री स्मनमृत्ति ब्लॉक' एवं 'प्रवर्तक श्री स्मनमृत्ति ब्लॉक' के रूप में किया।

अंबाला का साप्ताहिक प्रवास ऐतिहासिक रहा। प्रवचनों में अपार जनसमूह उमड़ता रहा। ध्यान साधना के प्रति लोगों में विशेष आकर्षण रहा। फलत: त्रिदिवसीय शिविर में सैकड़ों मुमुक्षुओं ने ध्यान साधना से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया।

# पंचकृता में महावी२ जवंती

परमादरणीय परम फून्य आचार्य भगवन् अम्बाला से डेराबस्सी आदि क्षेत्रों को पावन चरण रज से पवित्र करते हुए पंचकुला स्थित श्री जैनेन्द्र गुरुकुल में पधारे। वहां पर फून्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी म., श्री आनंद मुनि जी म. एवं महासती श्री कौशल्या जी म. आदि ठाणा-35 ने आपश्री का स्वागत किया। गुरुकुल की पावन भूमि आपश्री की स्वाध्याय भूमि रही है। यहां पर मुनिजीवन में प्रवेश के प्रारंपिक वर्षों में काफी समय रहकर आपश्री ने गहन स्वाध्याय किया था।

यहां पर महावीर जयंती का समायोजन धूमधाम से किया गया। परम पूज्य आचार्य देव के संसारपक्षीय अनुज श्री विजय कुमार जी जैन ने सभा की अध्यक्षता की। उक्त अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसी शुभ अवसर पर भगवान महावीर अनुसंधान एवं शोध कार्य का शिलान्यास सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आपश्री ने भगवान महावीर की अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त आदि सिद्धांतों पर प्रकाण डाला।

गुरुकुल से पंचकुला जैन स्थानक होते हुए आपश्री चण्डीगढ़ पधारे। वहां पर दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों समाजों ने आपश्री का स्वागत-अभिनंदन किया। हरियाणा महासमा के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी जैन, बी.डी. बंसल परिवार ने सेवा का विशेष लाभ लिया। ध्यान शिविर में 150 साधकों ने आत्मानभव ग्राप्त किया।

चण्डीगढ़ के प्रवास में वर्तमान सांसर श्री पवन कुमार बंसल एवं पूर्व सांसर श्री सतपाल बंसल ने आचार्यश्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पूज्य प्रवर्तक श्री जी एवं कई साध्वी मंडल आपके साथ यहां पधारे थे।

साधना एवं सेवा में तन-मन-धन से समर्पित श्रीयुत बी.डी. बंसल के आवास पर पूज्य आचार्य श्री पधारे जहां पर प्रवचन, सत्संग और ध्यान के सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुए।

#### सद्भुरु द्वारा शिष्यसत्तम का स्वागत

चण्डीगढ़ से मोहाली, खरड़, सरहंद होते हुए परम पून्य आचार्य देव गोबिन्दगढ़ पघारे। गोबिन्दगढ़ मण्डी में परम पून्य आचार्यश्री जी के गुरुदेव राष्ट्रसंत श्री ज्ञान मुनि जी म. विराजमान थे। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने अतिजात शिष्य का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर किया। परम पूज्य गुरुदेव ने लगभग 21 वर्ष पूर्व अपने शिष्यरत्न को भारतवर्ष में धर्मप्रभावना के लिए विदा किया था। विदा देते हुए गुरुदेव ने आशीष दिया था-शिव मुनि! भारतवर्ष के विविध अंचलों में घूमकर जिनवाणी का प्रवार-प्रसार करों और आत्म गुरु का नाम गेशन करते हुए सूर्य की तरह चमको। गुरुदेव के आशीष चवन को सर्वांगीण रूप में पूर्ण कर आपश्री गुरु सानिष्य में लीटे। गुरु का गौर धन्य हो उद्या अपने सुशिष्य को कप्य से लगाकर गुरुदेव के नेत्र सात्विक हर्ष से आई बन गए। स्फुट शब्दों में गुरुदेव ने कहा-मेरा अजीज आत्मगुरु का परट्टार बनकर लौटा है। आज मैं अपने शिष्य में अपने गुरु और शिष्य दोनों के दर्शन कर रहा हूं।

श्रमण संघनायक आचार्य देव ने अपने सद्गुरू के चरणों को श्रद्धा के अश्रु अच्ये से सिंचित किया। सद्गुरू और सुशिष्य की उस भेंट को कोई लेखनी लिपिबद्ध नहीं कर सकती। उपस्थित साधु-साध्वीमंडल और श्रावक-श्राविका वृन्द गुरू-शिष्य के उस मिलन क्षण को देखकर गद्गद बन गए।

परम पूज्य पंजाब कंसरी राष्ट्र संत गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. स्वयं भी विराट और विशाल व्यक्तित्व कं स्वामी थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का उन जैसा सूक्ष्म व्याख्याता खोजना कठिन है। साधना और स्वाध्याय के क्षेत्र में वे अपनी मिसाल स्वयं थे। इन सब बातों से आगे—उन जैसा पुण्यपुंज पुरुष भी कोई ही होता है। उन्होंने अपने गुरुदेव को पहले पंजाब परंपरा का आचार्य और फिर अखिल भारतीय श्रमण संघ के आचार्य पट पर विराजित होते देखा। बाद में अपने शिष्य को उसी महनीय पद पर विराजित देखा।

अस्तु। परम पुण्यपुंज गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. ने अपने अतिजात शिष्य के स्वागत के लिए अथवा श्रमण संघ नायक आचार्य सम्राट् के अभिनंदन के लिए एक विशाल समारोह आयोजित करवाया। आस-पास और दूर-सुदुर क्षेत्रों के हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने स्वागत-अभिनंदन समारोह में पाग लिया। उक्त अवसर पर उत्तर भारत के प्राय: सभी प्रतिष्ठित श्रावक उपस्थित थे। सभी प्रमुख वक्ताओं ने परम पून्य आचार्थश्री का स्वागत किया एवं उनके साधना-स्नात जीवन की प्रशस्तियां कीं।

उक्त अवसर पर परम पूज्य आचार्य देव ने अपनी उपलब्धियों को

अपने श्रद्धेय गुरुदेव के आशीष का सुफल बताया। आपश्री ने फरमाया-ज्ञान के गीरिशिखर मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वाध्याय और साधना हेतु सदैव प्रोत्साहित किया। इन्हों के प्रोत्साहन ने मुझे कदम-कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनका आशीष मेरे लिए प्रतिक्षण मार्गदर्शन बना रहा। मैं जो भी हूं, मेरे गुरुदेव की देन हूं।

आचार्य श्री ने श्रद्धेय गुरुदेव को 'महाश्रमण' शब्द से संबोधित करते हुए कहा-श्रमण समुदाय में गुरुदेव का महान व्यक्तित्व एक महाश्रमण का व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व में विकिसत महाश्रमणत्व का स्वरूप सकल विश्व के लिए वन्दनीय और अभिनंदनीय है।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. ने उन्नत अवसर पर भाव-विभोर होकर कहा-एक गुरु के नाते मैं अपने शिष्य का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक श्रमणसंघीय मुनि के नाते श्रमण संघ के सरताज एवं आतम-आनंद-देवेन्द्राचार्य के पट्टधर शिवाचार्य का अपिनंदन करता हूं। आज मेरा हृदय इस महामुनि के प्रति आशीष और समर्पण के समन्वित पावों से भरा हुआ है। इस अवसर पर मैं स्वयं को विश्व का सर्वाधिक संतुष्ट और आनंदित व्यक्ति मानता हूं। शिवाचार्य श्रमणसंघ के विकास के लिए सदैव साधनारत रहें। इनका विमल-धवल सुयश दशों दिशाओं में परिव्याप्त होता जाए। यही मेरी मंगल-कामनाएं हैं।

परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अतिजात शिष्य के ध्यान-योग की मुक्त मन से प्रशंसा की एवं उन्हें 'योगिराज' के अलंकरण से अलंकृत किया।

इसी अवसर पर परम फून्य आचार्य भगवन् के निवंदन पर श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मृति जी म. ने स्वयं सहित आचार्यश्री का आगामी वर्षावास सिविल लाइन लुधियाना श्रीसंघ को प्रदान किया। गुरुदेव की उक्त घोषणा से सर्वत्र हर्ष ही लहर दौड़ गई।

#### हिमालय हिमाचल में

संयम और साधना के हिमालयी व्यक्तित्व परम पूज्य आचार्य भगवन् श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करके वर्षांवास पूर्व के शेषकाल में हिमाचल प्रदेश पघार। ग्रामानुग्राम धर्म और ध्यान के दीये प्रज्ज्वित करते हुए आपश्री नालागढ़ पघार। नालागढ़ श्रीसंघ ने आपश्री का मावभीना स्वागत किया। आपके पदार्पण से नालागढ़ में धर्मध्यान की लहर जागृत हो गई। प्रवचनों में अपवं उपस्थिति रही।

आचार्यश्री अक्सर फरमाते हैं-प्रकृति की तरह सरल बनो! प्रकृति की तरह प्रत्युपकार की आकांक्षा के बिना दूसरों के काम आओ! प्रकृति के दर्शन से उक्त सद्गुणों का जीवन में विकास होता है। आचार्यश्री बचपन से ही प्रकृति-प्रेमी रहे हैं। प्रकृति के दर्शन के लिए, तादाल्य स्थापित करने के लिए दीक्षा से पूर्व और दीक्षा के बाद आपश्री ने कई यात्राएं कीं।

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य की क्रीड्रास्थली है। प्रकृति का दर्शन करते हुए, प्रकृति के गुणधर्म को आत्मधर्म बनाने का संदेश प्रसारित करते हुए एसम फून्य आचार्य भगवन् ने ग्रामानुग्राम विचरण किया। प्रकृति को गोद में बैठकर ध्यान के माध्यम से अन्तर्याग्रं कीं। बाहर में फैले सौन्दर्य को अपने आत्मतल पर खिलते-विकसते देखा। उस सौन्दर्य में सभी को सम्मिलित करते को सदेव आमंत्रित करते हो।

प्रस्तुत संदर्भ में एक क्षण ठहरकर पाठक मित्रों से बतियाना चाहता हूं। मित्रो! परम अद्भेव आचार्यश्री विगत 30 वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हैं। फ्रन्यश्री की साधना जब परिपक्व बनी तो लगभग अठारह वर्ष पूर्व उन्होंने ध्यान का प्रचार-प्रसार प्रारंभ किया। तब से आज तक लाखों लोगों ने आचार्यश्री की प्रेरणा से ध्यान के माध्यम से आदर्श जीवन जीना सीखा है। ध्यान से लाखों लोगों ने आत्मशांति प्राप्त की। कितने ही लोगों ने करेश, द्वेष, अर्हकार और ईप्यांदि दुर्गुणों से मुक्ति पाई। कितने ही लोग असाध्य रोगों से मक्त बन गए।

ध्यान का प्रचार-प्रसार आचार्यश्री का प्राकृतिक गुण है। ऐसा वे इसलिए नहीं करते हैं कि इससे शिव मुनि को यश मिले। ऐसा वे अपने स्वभाव के कारण करते हैं, अपनी करुणा के कारण करते हैं।

एक फूल खिलता है तो सीन्दर्य और सुगंध का जन्म होता है। सीन्दर्य और सुगंध फूल का स्वभाव है, उसका गुणधर्म है। उसका खिलना ही प्रमरों के प्रति मेंन आनंत्रण है कि आओ और पराग पा लो। सुगंध में नहा लो। सीन्दर्य में खो जाओ। फूल का स्वभाव है—जो उसके पास है उसके साथ वह बंद जाता है, स्वयं को बांद देता है।

स्वयं को बांट देना, लुटा देना, अस्तित्व को समर्पित कर देना महापुरुषों का सहज स्वभाव होता है। एसम फूच आचार्य देव का भी यही स्वभाव है। वे स्वयं को समिष्टि के कल्याण के लिए बांट रहे हैं। उनका आमंत्रण उनकी करुणा है। उनका प्रचार उनकी स्वाभाविक विवशता है। विगत अठारह वर्षों ••• 260 •••• शिवाचार्य - बोबन- रांचे करके से वे निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं कि आओ और घ्यान में लीन बनकर स्वयं को पा लो, स्वयं से साक्षात्कार साध लो, परम सुख, परम संपदा और परम सम्मान के स्वामी बन आओ, क्योंकि वह तुम्होर ही मीतर है, वह तुम्हो हो स्वयां घ्यान तो तुम्हें केवल स्वयं को जानने का मार्ग देता है। घ्यान तो एक कुंजी है, खजाना तो तुम स्वयं हो। अपने को घ्यान की कुंजो से खोल लो, और पा लो उसे जो सदा से तुम्हारे साथ है। जो कमी खोया नहीं था, पर उसके होने का बोध खो गया था। उस बोध को जगाने का नाम ही ध्यान है।

ध्यान की प्रेरणा आचार्य देव की करुणा है विश्व के लिए, मानव मात्र के लिए।

ध्यान की प्रेरणा जन-जन में जगाते हुए परम करुणानिधि परम पून्य आचार्य श्री ग्रामानुग्राम विचरते रहे, विचर रहे हैं और विचरते रहेंगे। परम पुरुषों की करुणा पर पत्थर भी बरसते हैं। यह स्वामाविक नियति है परम पुरुष की। कांटों में पून्ल के लिए स्वामाविक ईर्ष्यां का होना अस्वामाविक नहीं है। परम पून्य आचार्य देव को भी पत्थर मिले हैं। बिराट जीवन यात्रा में खोजे से कीई निर्दा के योग्य बात नहीं मिली तो विदरध-स्वमावियों ने ध्यान जैसी विशुद्ध आध्यात्मिक साधना को ही उपहास का विषय बना लेना पड़ा। कितना करुणाजनक है यह?

पर करुणा तो करुणा है। ऐसे लोगों के लिए भी परम फून्य आचार्यश्री से करुणा ही बहती है। उनके पास करुणा है तो वही उनसे बहेगी। पत्थर बरसाने वालों के लिए भी वे मंगल और कल्याण की कामना करते हैं। आचार्य श्री का हृदय-गीत है—सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।

अस्तु! सर्वमंगल और सर्वकल्याण के उद्गाता परम पून्य आचार्य देव देवभूमि हिमाचल के गांवों और नगरों में विचरते हुए शिमला पघारे। शिमला के श्रावकों ने आचार्यश्री का भावभीना स्वागत किया। हिल-स्टेशन के कारण दर्शनार्थियों का अत्यधिक आवागमन रहा। शिमला के श्रद्धानिष्ठ श्रावकों ने साधमी सेवा का अनुठा उदाहरण प्रस्तुत किया।

परम पून्य आचार्यश्री के सान्निच्य में पंच दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन भी रखा गया जिसमें सैकड़ों मुमुश्रुओं ने आत्मलाभ प्राप्त किया। शिमला के श्रद्धाशील श्रावकों ने आपके सान्निच्य में विधिवत् श्रीसंघ के गठन एवं स्थानक भवन के निर्माण का संकल्प किया। ध्यान केन्द्र की स्थापना के लिए भी उत्साह जागत हुआ।

शिमला से शोगी, कण्डाघाट होते हुए आचार्यश्री सोलन पधारे। बलाना गांव स्थित श्री प्रेमचंद जी जैन के यहां पधारे जहां सप्तदिवसीय ध्यान साधना शिविर की स्थापना की गई।

सोलन प्रवास में हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेमकुमार धूमल आचार्यश्री के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आपश्री के दर्शन कर मुख्यमंत्री महोदय ने अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। शिमला श्रीसंघ के आवेदन पर मख्यमंत्री ने ध्यान केन्द्र के लिए इच्छित भूमि देने का वचन दिया।

सोलन से पूज्य आचार्य श्री परवाण पधारे। वहां पर भी सुंदर रूप से धर्म-प्रभावना के कार्य सम्पन्न हए।

परवाणु से पिंजोर एवं जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला होते हुए आपश्री भवात पधारे। वहां पर वयोवद्ध मनिराज श्रीचंद जी म. ने आपका स्वागत किया। वहां से छतबीर होते हए आत्मगरु की जन्मभूमि बनुड प्रधारे। बनुड प्रवास में ऐतिहासिक धर्मजागरणा हुई। ध्यान के रूप में लोगों को नवीन साधना पद्धति प्राप्त हुई। दर-दर के श्रावकों ने बनड आकर आत्मगरु की जन्मभूमि एवं आचार्यश्री के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया।

बनुड से विहार कर परम पुज्य आचार्यश्री राजपुरा, सरहिन्द, गोविन्दगढ़, खन्ना आदि क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए लुधियाना पधारे। लुधियाना श्रीसंघ ने आपश्री का नागरिक अभिनंदन किया। परम पुज्य श्रमण संघीय वरिष्ठ सलाहकार भोले बाबा श्री रत्नमुनि जी म. के नेतृत्व में अनेक मुनि एवं साध्वीवृन्द उक्त अवसर पर उपस्थित हुए।

## इकतीसवां वर्षायोग

परम पुज्य आचार्य भगवन् के लुधियाना पदार्पण से संपूर्ण नगर में हर्ष और उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया। वर्षावास से पर्व पज्य आचार्य श्री ने लुधियाना के उपनगरों में विचरण किया।

दिनांक 22 जुलाई को एस.एस. जैन सभा सिविल लाईन में वर्षावास के प्रवेश का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। 22 जुलाई को परम पूज्य आचार्यश्री ने अपने परम पुज्य गुरुदेव एवं शिष्यमण्डल के साथ शिवपरी से सिविल लाईन के लिए विहार किया। सिविल लाईन श्रीसंघ के साथ मिलकर लुधियाना के सभी भाइयों और बहनों ने श्रद्धाधार परम पुज्य आचार्य देव का स्वागत किया। स्वागत समारोह में जालंधर, अमतसर, मालेरकोटला, जगराओं, \*\*\* 262 \*\*\*

राजस्थान, मध्यप्रदेश और मुंबई तक के सैकड़ों श्रद्धालु श्रावक उपस्थित हुए। हजारों की संख्या में स्थानीय श्रावकों ने समारोह में भाग लिया।

वर्षावासिक प्रवचनों के लिए विशाल प्रवचन मण्डप 'आत्म-दरबार' की स्थापना की गई थी। स्वागत समारोह में गण्यमान्य वक्ताओं ने परम पून्य आचार्यश्री का अभिनंदन किया। उक्त अवसर पर परम पून्य आचार्यश्री ने अपने उद्येश्वाप में फरमाया-लुधियाना की पावन घरा आत्मगुरु की साधना स्थली है। इस पावन भूमि के कण-कण में आत्मगुरु के तर की महक को में अनुभव कर रहा हूं। यह वही भूमि है जहां मैंने प्रथम बार आत्मगुरु के दर्शन किए थे और मेरे हदय में साधना का संकल्प जगा था। इस पावन धरा को मैं शत-शत प्रणाम करता हूं।

बन्धुओ! वर्षावास की अवधि में हम सभी मिलकर आत्मगुरु के साधना और सिद्धान्तों को आत्मसात् करेंगे, उनका प्रचार और प्रसार करेंगे। आत्ममंगल और सर्वमंगल के इस अभियान हेतु में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। अपनी संपूर्ण सामध्यं और शक्ति के साथ इस वर्षावासिक मंगल अनुष्ठान में भाग लीजिए। आत्मगुरु के संदेश और सिद्धान्तों को विश्व के कोने-कोने और जन-जन के मन के तल तक पहुंचाइए।

सिविल लाईन लुधियाना का यह वर्षांवास अपूर्व उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। महासती श्री सीता जी म., महासती श्री कौशल्या जी म., महासती श्री पुनीतज्योति जी म. महासती श्री सुशीला जी म. 'बेबी', आदि कई साध्वी मंडल भी यहां पर वर्षांवास हेत विराजित थे।

वर्षावास की संपूर्ण अवधि में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम सम्मन्न होते रहे। तप-जप और ध्यान शिवियों के माध्यम से धर्मध्यान की इड़ी लगी रही। नित्य प्रवचनों में विशाल जन समुदाय धर्म श्रवण का महान लाभ लेता रहा।

18 सितंबर को 'आत्म-शुक्ल-शिवजयंती' उत्कृष्ट समारोह के साथ आयोजित की गई। सुदूर अंचलों के हजारों दर्शनार्थियों ने इस समारोह में भाग लिया। साधु, साध्वी, आवक और श्राविकाओं द्वारा आराध्य त्रय के जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। महासती श्री दर्शना जी म. एवं महासती श्री निधि ज्योति जी म. (पिंकी जी म.) ने क्रमश: 62 और 43 दिवसीय दीघं तपस्या द्वारा आराध्य त्रय का अभिनंदन किया।

वर्षावास की अवधि में सभी श्रावकों ने बढ-चढ़कर सेवा लाभ लिया।

गौतम प्रसादी की व्यवस्था श्री राजेन्द्र पाल जी की ओर से की गई थी। सबंश्री हीरालाल जी जैन, श्री रामकुमार जी जैन (श्रमण शाल), मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी जैन प्रभृति सभी अग्रगण्य मान्य श्रावकों ने अहर्निश अभनी सेवाएं प्रदान कीं। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्प्रद श्री आत्माराम जी महाराज के पश्चात् ऐसी सामाजिक जागृति और धार्मिक क्रांति प्रथम बार देखी गई।

निरंतर चार माह तक लुधियाना जैन धर्म का केन्द्र बना रहा।

वर्षावास की परिसमापित पर आचार्यश्री के सानिष्य में सात मुमुशु आत्माओं ने अणगार धर्म की दीक्षा धारण की। ज्ञान का फल त्यान है। वर्षावास में प्रवाहित ज्ञान-गंगा का फल दीक्षा के रूप में फलित हुआ जो चातुर्मासिक सफलता का सहज प्रमाण है।

भारी जन समूह ने परम फून्य आचार्य देव को श्रद्धापूर्ण विदाई दी। सिविल लाईन से परम फून्य आचार्य श्री आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज के समाधि स्थल नौरियामल बाग में पधारे। वहां से रूपा मिस्त्री गली स्थित प्रमुख जैन स्थानक में पधारे जहां बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

\*\*\*



अनुशासन श्रमण सघ का ग्राण है। श्रमण सघ के निरतर विकास के लिए हमें स्वयं अनुशासित रहते हुए सकल संघ में अनुशासन को सुदृढ़ रखना होगा। सघ में साधनात्पक विकास के लिए मैं अहर्निश अपनी सेवाओं के लिए प्रस्तुत हूं। परन्तु किसी

हुए स्कल सब म अनुशासन का सुद्धु रहना होगा।
सम्र में साथनात्यक विकास से हित्यु में अहर्निया
अपनी मेवाओं के लिए मस्तुत हूं। एरन्तु किन्ही
अनुचित दवावों के समक्ष नतमस्तक होने के लिए
मेरा आत्मसम्मान अनुमित नहीं देता है। श्रमण संघ
का श्रत्येक सदस्य मेरा अपना अंग है। श्रत्येक
सदस्य के लिए मेरे हृदय में समान रूप से आत्मीय
भाव और सम्मान भाव है। श्रत्येक सदस्य का सुझाव
मुझे विनम्रतापूर्वक स्वीकार है। धर्मस्य मे धर्मनीति
मुझे पूरे श्राण-पण से स्वीकार है। परन्तु धर्मसंय

मे राजनीति मुझे स्वीकार नहीं है। राजनीति के बल पर कोर्ड भी सदस्य श्रमण संघ को दबाव में नहीं

ला सकता है।

# प्रकाश-पुरुष की प्रकाश-यात्रा

साधना आध्यात्मिक प्रकाश है। साधु उस प्रकाश का संवाहक है। वह जहां जाता है अपनी साधना के प्रकाश से सबको प्रकाश से भर देता है। यही साधु की साधना है। यही साधुता का चमत्कार है।

साधुता के इसी चमत्कार के संवाहक आचार्य देव अपने साधना-पथ पर बढ़ते रहे। भीतर में गहरे और गहरे आपकी यात्राएं अनवरत चलती रहीं। बाहर में मुनि मर्यादानुसार ग्रामानुग्राम विचरते रहे।

वर्षांवास के पश्चात् प्रकाश पुरुष फूच आचार्यश्री की प्रकाश-यात्रा लुधियाना के उपनगरों को उपकृत करती हुई आगे बढ़ी। आपके करम-करम के साथ समारोह सजते रहे। समारोहों से निरपेक्ष आपश्री जन-जन में प्रकाश का संदेश बोटते रहे. अध्यात्म की गंगा प्रवाहित करते रहे।

लुधियाना नगर के सुप्रतिष्ठित उदारमना श्रावक रत्न श्री महेन्द्र पाल जो जैन (मिनी किंग) के सक्रिय सहयोग से यू.पी. एस.पी. जमालपुर स्कूल में ध्यान साधना का पंचदिवसीय शिविर संपन्न हुआ, जिसमें पचास से अधिक शिक्षकों ने ध्यान साधना का अनुधव प्राप्त किया।

डी.ए.वी. स्कूल में भी साधना शिविर सम्पन्न हुआ। किचलू नगर और अग्रनगर आदि में धर्मध्यान के रीप प्रज्ज्वित्त करते हुए आपश्री आत्मनगर में पधारे। आत्मनगर में प्याने शिविर समायोजित हुआ। सर्वश्री हीरालाल जी जैन के तेतृत्व में आचार्यश्री का विदाई समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग तिया।

इस पुण्य प्रसंग पर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. द्वारा क्याख्यायित एवं परम पूज्य आचार्य सम्राट् श्री शिल मुनि जी महाराज द्वारा संपादित 'श्री उपासकदशांग सुत्र' का विमोचन संपन्न हुआ। आचार्यश्री की संपादन कला में फ्रकाशित होने वाला यह प्रथम आगम था। तत्पश्चात् हुत गति से आगम संपादन और फ्रकाशन दिशा में कार्य हुआ।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••• 267 •••

प्रकाश का संदेश देते, कदम-कदम पर प्रकाश के प्रदीप जलाते परम पून्य आचार्यश्री लुधियाना का ऐतिहासिक और यशस्वी प्रवास संपन्न कर अहमदगढ़ मण्डी पधारे जहां पर महासती श्री शुभ जी महाराज की प्रलम्ब तपस्या का पाराणक उत्सव सम्पन्न होने जा रहा था। पाराणक उत्सव पर आपश्री का पदार्पण हुआ। इससे उत्सव में महोत्सव का रंग उतर आपश्री विशाल जनसमुदाय कदम-कदम पर आपका अनुगामी रहा है। फूल खिला है तो भ्रमरों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजने पढ़ते। विकसित पुष्प पर स्वत: ही भ्रमर दल उमड़ पडते हैं।

महोत्सव पूर्वक महासती जी का प्रलम्ब तप सम्पन हुआ। पारणक प्रसंग पर उपस्थित विशाल जनसमुदाय को अध्यात्म के प्रकाश पुरुष आचार्य देव ने अपने उद्बोधन में फरमाया—महासती जी का नाम 'शुभ' है। तप भी एक शुभ आध्यात्मक अनुष्ठान है। आत्मा की शुधता तपानुष्ठान से ही संभव है। महासती शुभ ने तप का शुभ अनुष्ठान किया है। महासती शुभ का शुभ-शुध सौरभ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। इस शुभ पथ पर महासती शुभ निरंतर आगे बहें। अपने शुभानुष्ठान से दिग् दिगन्त को महकाएँ, यही मेरी मंगल कामनाएँ हैं।

अहमदगढ़ मण्डी में स्थित गांधी विद्यालय में आचार्य श्री ने छात्रों को सम्यक् संस्कारों का अमृतपान कराया। आपश्री ने फरमाया-सादा जीवन और सात्विक भोजन गांधी जी के मृल संदेश हैं। बच्ची! गांधी जी के इन संदेशों को अपने जीवन का संदेश बनाओ। सरल बनो, सच्चे बनो और शाकाहारी बनो। शाकाहार हो मानवीय आहार है।

आचार्यश्री की प्रेरणा से स्कूल के सभी छात्रों ने आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प लिया।

### संक्रांति पर्व पर संदेश

प्रकाश-पुरुष की प्रकाश यात्रा आगे बढ़ी।

परम पूज्य आचार्य श्री अहमदगढ़ मण्डी से रायकोट पधारे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आचार्यश्री के श्रीमुख से संक्रांति श्रवण के लिए दूर-सुदूर के श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित हुए। उक्त पर्व पर जनसमुदाय को संबोधित करते हुए धर्मदेव पूज्य आचार्यश्री ने फरमाया-संक्रांति संक्रमण का पर्व है। प्रकृति में संक्रमण घटित होता है। वह संक्रमण मानव के भीतर भी घटित होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा है-

## "असदो मा सद् गमय! तमसो मा ज्योतिर्गमय! मत्योमां अमतं गमय!"

अर्थात् मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो! अन्धेरे से प्रकाश की ओर ले चलो! मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो!

बन्धुओ! संक्रांति के पर्व पर अपने अंतर के तमस को विदा दो। अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलो। अमृत पथ पर कदम बढ़ाओ। आपके भीतर सम्यक् रूपांतरण घटित हो। भीतर रूपांतरण हुआ तो बाहर भी रूपांतरण होगा। आपकी बाह्य अशांति का मृल कारण आपकी भीतरी अशांति है। भीतर शांति का साम्राज्य स्थापित होगा तो बाहर स्वत: ही शान्ति के फूल खिल आएंगे।

प्रकाश पर्व पून्य आचार्य देव के चरण आगे बढ़े। जगराओं के श्रद्धानिष्ठ श्रावकों ने परम पूज्य आचार्य देव का भावभीना स्वागत किया। जगराओं की पुण्य-धरा परम तपस्वी चमत्कारी महापुरुष पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की ऑतम साधना स्थली के रूप में विश्व-विश्वत है। इसी पुण्य धरा पर पूज्यश्री ने अपनी संयम साधना के ऑतम सोपान पर चरणन्यास किया था। यहां पर पूज्य श्री की भव्य समाधि निर्मित की गई है। इस समाधि स्थल के लिए लोगों में बड़ी आस्था है। समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का आवागमन

परम पूज्य आचार्यश्री अपनी शिष्य मण्डली सहित समाधि स्थल पर पघारे। वहां के शांत और नैसर्गिक वातावरण में आचार्यश्री ने ध्यान-समाधि की साधना की। समाधि स्थल पर आंतरिक समाधि में आपश्री ने आत्मविहार किया।

उपस्थित जनसमृह को फून्य आचार्य देव ने संदेश दिया—बन्धुओ। यह स्थल फून्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की आध्यात्मिक साधना और समाधि का स्मृति स्थल है। यहां पर आगो का महत्त्व इस बात में हैं कि आगन्तुक अपने चैतन्य में समता के दीप जलाए। मैंने सुना है कि यहां पर बन्ते से लोग मन्तर्ने मांगने के लिए आते हैं। उक्त उद्देश्य से आना उच्च नहीं है। प्रेय के नहीं, श्रेय के साधक बनिए। यहां आकर पून्य श्री की साधना को स्मरण कीजिए। उनके जीवन में घटित सत्य को अपने भीतर विकसित कीजिए। यही यहां आगमन का श्रेयस्कर फल होगा।

जगराओं से विहार करके परम फून्य आचार्य श्री बदनीकलां होते हुए निहालसिंहवाला पथारे। वहां पर मंगलदेश की ओर से आपश्री का भव्य स्वागत किया गया। धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। वहां से आपश्री वाधापुराना होते हुए मोगा मण्डी पथारे। इन सभी क्षेत्रों में आपके पदार्पण से विशेष उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ। सभी जगह ध्यान शिविरों में सकल आयोजन हुए जिनमें शैलेश जो का विशेष सहयोग रहा। मोगा से आपश्री जीरा मण्डी पथारे जहां पर बसंत पंचमी के दिन महासती कौमुदी जी म. के पास साधनाशील वैरागन की दीक्षा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

विहार-यात्रा आगे बढ़ी। जैताँ, फरीदकोट और मंगलदेश की ओर से आपका स्वागत-अभिगरंदन किया गया। ध्यान शिविरों में जनता ने काफी उस्साह से सहभागिता की। यहां पर श्री अनुतरौपपातिक सृत्र का विमोचन भी हुआ।

भठिण्डा से विहार करके छोटे-छोटे क्षेत्रों को आपश्री ने चरणरज से पावन किया। कालझराणी, खेयोवाली आदि ग्रामों के जाटों और सिखों ने पलक-पांवड़े विछाकर आपका स्वागत किया। उसी क्रम में आपश्री गींदड़बाहा पथारे। वहां पर कविचक चूड़ामणि श्री चंदन मृति जी म. ने आपश्री का स्वागत किया। क्योवृद्ध मृतिवर ने आपश्री पर हार्दिक वात्सल्य वर्षण किया। स्त्राम्वद्ध मृतिवर ने आपश्री पर हार्दिक वात्सल्य वर्षण किया। क्योवृद्ध मृतिवर हे आप पर हार्दिक वात्सल्य वर्षण किया क्यांच्या के स्वागत किया विषय कार्यक्रम संपन्न हुए। वहां पर शिवाचार्य होम्योपिधक डिस्पेंसरी और पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। जिल्झाश्रीम में पढ़ार्पाण

विहार यात्रा आगे बढ़ी। जननी-जन्मभूमि ने आपको आर्मीत्रत किया।
मलीट मणडी के आबालवृद्ध ने पलक-पांवड़े बिछाकर आपश्री का स्वागत अभिनंदन किया। जन्मभूमि के कण-कण में जीवन उत्तर आया। मणडी के प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह का ज्वार और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। आपके आगमन से मलीट तीर्थ बन गया।

मां विद्यादेवी के हर्ष को सहज ही अनुभव किया जा सकता है। एक धर्मप्राण मां के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र धर्म संघ का सिरमोर बनकर लौटा है। भाबू कुल गौरवान्वित हो उठा। मलौट सम्मानित हुआ। छह दशक पूर्व इन्हीं गिलयों में घुटनों के बल चलकर आपने चलना सीखा था। केशीय के मधुरिम पल वहीं बिताए और यौवन में विवेक के चधु भी इसी धरा पर खोले। फिर एक दिन यहीं पर संसार का विनक्त कर संग्न में प्रवेश लिया। और आज संन्यास के शिखर एक्ष बनकर इस धरा पर पुन: पधारे। मलीट की धरा का कण-कण घन्य हो उठा।

परम पून्य आचार्य देव के आगमन से मलौट मण्डी में समय उहर सा गया। सर्वत्र आपकी ही चर्चा थी, हदय-हृदय में आपके दर्शन की उमम थी। आपश्री ने फरमाया कि ध्यान उत्तम साधना है। आपश्री ने फरमाया और लोग ध्यान शिविद में उमड़ पड़े। 235 लोगों ने पंच दिवसीय शिविद में भाग लिया।

प्रवचन सभा में पूरा मलौट उमड़ पड़ा। आबालवृद्ध का हृदय जिनमय-शिवमय बन गया। मलौट के भगवान के रूप में लोगों ने आपकी पूजा की। मां विद्यादेवी ने केसर राजत चादर ओढ़ाकर अपने लाल का स्वागत किया।

श्रीयुत विनयदेव बंदी द्वारा तैयार की गई भजन की कैसेट (शिव मुनि जय बोलो) का लोकार्पण किया गया। इस गीत कैसेट में शिवाचार्य के जन्म से लेकर दीक्षा, आचार्य पद, विचरण, प्रभा-क्षेत्र और सत्संग-ध्यान के द्वारा लोक को आलोक बांटते हुए मलौट पदार्पण तक के घटनाक्रम उद्धृत हुए हैं। इस गीतिका में शिवाचार्य के जीवन-दर्शन का सरल काव्य में गुफित करने का सफल प्रयास हुआ है। भारतवर्ष के कोने-कोने में इस गीत ने सहकों अध्यों पर स्थान बनाया है।

इस गीतिका की कैसेट और सीडी का निर्माण मां विद्यादेवी ने अपने सौजन्य से सम्पन्न कराया और अपने हाथों से इसे लोकार्पित करके अपने वात्सल्य और अपनी श्रद्धा को मर्चरूप प्रदान किया।

मलौट प्रवास में महासती श्री कौशल्या जी म., महासती श्री सुमित्रा जी म., महासती श्री संतोष जी म., महासती श्री निर्मला जी म. एवं महासती श्री रविरश्मि जी म. भी पदार्पित हुईं। महासाध्वियों का अदम्य उत्साह, सेवा भाव और धर्म प्रभावना में संपूर्ण समर्पण प्रशंसनीय रहा।

इस अवसर पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र का लोकार्पण अनुष्ठान भी संपन्न हुआ।

कांफ्रेंस का शिष्ट मण्डल शिवाचार्य के श्रीचरणों में उपस्थित हुआ और सामयिक दिशा-निर्देश प्राप्त किया।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••• 271 ••

शिव-अनुज श्रीयुत विजयकुमार जी ने साधर्मी सेवा का हृदय-द्वार खोलकर पृण्य लाभ प्राप्त किया।

श्रमण को प्रेम के फूल मिलें अथवा उपेक्षाओं के उपहार मिलें, दोनों ही दशाओं में वह समान रहता है, अपने धर्म से चलायमान नहीं होता है। श्रमण का धर्म है सिता की तरह सदैव बहते रहना। शीतल सुरम्य वादियां सिता को मोहित नहीं बना सकती हैं और कठोर तप्त चट्टानें उसके बहाव को बाधित नहीं कर सकती हैं।

मलौट को अलविदा कहकर महामुनि के सरिताधर्मी चरण आगे बढ़। अबोहर मण्डी में पदार्पण हुआ। इस मण्डी से भी आपका बाल्यकाल का सम्बंध रहा है। यहां पर आपको बुआ जी श्रीमती विद्यावती जी रहती हैं। बुआ जो ने आपके वैराग्य को परिपक्व और परिपुष्ट बनाया था, आपकी तिक्षार्थ अनुमति में बुआ जी का विशेष योगदान रहा था। बुआ जी की सुपुत्री श्रिमला जी ने भी श्रमणधर्म की दीक्षा ली थी।

पर यह सच है कि किसी ग्राम अथवा नगर में मुनि का आगमन संबंधों में बंधकर नहीं होता है। संबंध कितने ही मधुर रहे हों, मुनि के लिए उनका मूल्य गीण हो जाता है। क्योंकि कुटुम्ब के सीमित संबंधों से बाहर होकर वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के महान सम्बंध का सुजन कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को वह अपना स्वजन बना लेता है, प्रत्येक प्राणी में वह अपने प्राणों को परिस्मेंदित बनते देखता है। इसीलिए वह ग्रामानुग्राम विचरण करता है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण की शिक्षा देता है।

अबोहर मण्डी में श्वेताम्बर, दिगम्बर, तेरापंथी और स्थानकवासी चारों ही समाजों ने एक साथ मिलकर आपश्री का स्वागत-अभिनंदन किया। आपश्री ने अपने साधना-स्नात प्रवचनों से, धर्म प्रेरणाओं से और ध्यान शिविरों से अबोहर नगरी को उपकृत किया।

## महावीर के गढ़ में वीर जयंती

अबोहर मण्डी से श्रीगंगानगर, पद्मपुर आदि क्षेत्रों को धर्मामृत / घ्यानामृत का पान कराते हुए परम पून्य आचार्यदेव हनुमानगढ़ पधारे। हनुमानगढ़ में आपश्री ने आत्म-साधना और समाज-समन्वय का संदेश दिया। आपके संदेश से पारस्परिक प्रेम और सौहार्ष माव में अतिशय वृद्धि हुई। चारों सम्प्रदायों ने एक मंच से आराध्य देव तीर्थंकर महावीर का जन्म कल्याणक मनाया। इस अवसर पर श्वेताम्बर परम्परा के प्रवर्तक पून्य श्री आयानंद विजय जी एवं तेरापंथ संघ के मुनिवर श्री सुव्रत कुमार जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में अत्यंत सुंदर और प्रभावक वातावरण रहा। वहां से संगरिया, चौटाला आदि क्षेत्रों में प्रवास रहा।

## निराकार शुरू शाकार शिष्य में

मण्डी गोबिन्दगढ़ में श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी म. वृद्धावस्था तथा अस्वस्थता के कारण विराजमान थे। दिनांक 23 अप्रैल 2003 को गुरुदेव का स्वास्थ्य काफी अस्थिर हो गया। जीवन दीप को प्रक्रमित देखकर गुरुदेव ने चौरासी लाख जीव योनियों से क्षमापना करके संलेखना महाभिन्नत ग्रहण कर लिया। रात्रि में साढ़े गयारह बजे परम पून्य गुरुदेव ने पूर्ण समाधि की अवस्था में पींडत मरण के दारा नश्य देह का विसर्जन किया।

दूसरे ही दिन उपरोक्त सूचना पूरे देश में प्रसृत हुई। श्रमण परंपरा के एक महान मुनि के चिर विरह से सर्वत्र शोक छा गया। जगह-जगह पर श्रद्धांजिल सभाओं द्वारा पुन्य गुरुदेव को श्रद्धांजिल अर्पित की गई।

चौटाला के मार्ग में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य देव को उक्त सूचना प्राप्त हुई। एक अतिजात शिष्य के लिए सद्गुरु का चिर-विरह वज्रपात के स्वा अनुभव होना स्वाभाविक ही था। पूज्य आचार्य देव ने धर्म और शुक्ल ध्यान के आश्रय में उक्त वज्रपाती क्षणों को महन किया।

समायोजित श्रद्धांजलि सभा में पूज्य आचार्य देव ने श्रद्धेय गुरुदेव को स्मरण-नमन करते हुए अपने हृदयोद्गार प्रस्तुत किए-शिष्य के लिए गुरु सर्वोपित आराध्य देव होते हैं। सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक प्रकाश की कल्पना कदािप सच नहीं हो सकती है। अनंत अतीत में जितने भी संबुद्ध पुरुष हुए, प्रत्येक ने संबांधि का प्रथम सृत्र सदगुरु से ही प्राप्त किया। सद्गुद्ध सत्य का द्वार है, सद्गुरु ही प्रकाश के दाता हैं। सद्गुरु के बिना घोर अंधेरा है। आज श्रद्धेय गुरुदेव हमारे मध्य में नहीं रहे। ऐसे में शिष्य-मन की अनुभूति को में अनुभव कर रहा हूं। पर उन गुरुदेव से ही हमें यह दृष्टि भी मिली है कि मरणधर्मा हो मरता है, देह मरणधर्मा है, उसका मिटना शाश्वत सिद्धान है। ज्ञान-दर्शन रूप आत्मा अमर्च है। वह कभी नहीं मरता। उन गुरुदेव से प्राप्त यह ज्ञान दृष्टि ही हमें इस क्षण में संबल प्रदान करती है।

श्रद्धेय गुरुदेव अपने उच्च जीवनादशौँ के रूप में सदा जीवित रहेंगे–हमारे हृदय में रहेंगे। उनके आदशौँ के प्रकाश में हम अपने संयम-पथ पर आगे बढते रहेंगे। चौटाला से आपश्री रानियां मण्डी पधारे। रानियां आपकी ननिहाल नगरी है। वस्तुत: इसी भूमि पर आपश्री का जन्म हुआ था। रानियां में आपके पदार्पण से अपूर्व उत्साह फैल गया। सत्संग, प्रवचन, ध्यान के द्वारा आपने इस नगरी के भक्त-हृदयों को तृप्त किया।

## સરસ हું જ્ઞા સિરસા

रानियां से पून्य शिवाचार्य सिरसा पधारे, जहां अक्षय तृतीया के पारणे सम्पन्न हुए। सिरसा के धर्मीनष्ट श्रावकों ने भारी उत्साह के साथ आचार्यश्री के प्रवचां और ध्यान कार्यक्रमों में भाग लिया। स्थानीय अध्यक्ष श्री संदीप जैन (आचार्यश्री के संसारपक्षीय धतीजे) के नेतृत्व में सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुए।

यहीं पर उत्तर भारतीय श्रावक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें उत्तर भारत के प्रमुख श्रावकों ने भाग लिया। सम्मेलन में श्रमण संघ के विकास के लिए काफी चिंतन-मनन हुआ एवं तत्संबंधी आचार्यश्री के निर्देशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए।

### शासन का अनुशासन

परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी म. का समग्र जीवन एक खली किताब की तरह है। आपके जीवन की किताब को लाखों लोगों ने पढा, और जिसने भी पढा वह अंतरात्मा से आपसे प्रभावित हुआ। बाल्यकाल से ही ममक्षा, स्वाध्यायशीलता, विनम्रता, साधना के प्रति समर्पण, आत्मानुशासन आदि सदगुण आपकी मूल संपदा रहे हैं। आयु के साथ-साथ इन सदगुणों का विकास होता गया। श्रमणधर्म में दीक्षित होने के पश्चात आध्यात्मिक साधना के प्रति आपश्री ने स्वयं को समग्रत: समर्पित कर दिया। अहर्निश साधना लीन रहने से आपका तेजस्वी व्यक्तित्व त्वरित गति से निखरता गया। आपके साधना-स्नात व्यक्तित्व से सकल संघ आत्यंतिक रूप से प्रभावित हुआ। श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य सम्राट श्री आनंदऋषि जी महाराज ने आपश्री को पूना में आमंत्रित किया। लगभग आठ मास तक आपश्री आचार्यश्री के सन्निकट रहे। स्वयं आचार्य देव आपश्री के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। पूना मृति सम्मेलन के पावन प्रसंग पर श्रमण संघ के सहस्राधिक साधु-साध्वयों में से आचार्यश्री ने पुज्यश्री देवेन्द्र मिन जी म. एवं आपश्री को भावी संघशास्ता के रूप में सर्वाधिक संयोग्य मिन माना और \*\*\* 274 \*\*\* 

क्रमश: श्री देवेन्द्र मृनि जी म. को उपाचार्य एवं आपश्री को युवाचार्य के महनीय पद पर नियुक्त किया। उक्त नियुक्ति से पूर्व आचार्यश्री ने श्रमण संघ के समस्त गण्यमान्य मुनियों एवं महासतियों से इस विषय में खुला चिंतन-मनन किया। जब समग्र चतुर्विध श्रीसंघ ने उक्त दोनों महामहिम मनिराजों का एक स्वर से समर्थन किया तो पज्य आनंदाचार्य ने अपने श्रीमख से उक्त नियुक्तियों की घोषणा की एवं तत्सम्बंधी आदर की चादरें स्वयं ओढाई। लक्षाधिक श्रावक-श्राविकाओं एवं उपस्थित चार सौ मनियों एवं आर्याओं ने मस्तक झकाकर, प्रशस्तियां गाकर एवं जयनादों से धरा-गगन को गुंजाकर आचार्य देव के निर्णय की अनुमोदना की।

कालांतर में आनंदाचार्य के पश्चात् परम पूज्य श्री देवेन्द्र मुनि जी महाराज ने संघ संचालन का दायित्व ग्रहण किया। नासिक में पज्य आचार्यश्री एवं युवाचार्यश्री का मिलन हुआ। चतुर्विध संघ इस मिलन की पारस्परिक मधुरता, प्रेम, सम्मान और आत्मीयता का साक्षी है। आचार्यश्री ने युवाचार्यश्री की ध्यान साधना और ध्यान शिविरों की स्थापना को न केवल मखर समर्थन दिया अपित उस वर्ष को ध्यान वर्ष के रूप में मान्यता दी।

देवेन्द्राचार्य के स्वर्गारोहण के पश्चात पुन: चतुर्विध संघ ने एकत्रित होकर अहमदनगर में पज्य यवाचार्यश्री को विधिवत आचार्य पाट पर नियक्त किया। उसके बाद दिल्ली में ऐतिहासिक समारोह के साथ आपश्री को आचार्य पद की चादर पदान की गई।

प्रत्येक अवसर पर समग्र चतुर्विध श्रमण संघ का पूर्ण समर्थन और पूर्ण समर्पण आपश्री के लिए रहा। प्रत्येक अवसर पर आपके जीवन की खुली किताब प्रत्येक संघीय साध, साध्वी, श्रावक और श्राविका के समक्ष रही। प्रत्येक सदस्य ने आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को सदैव सम्मानित किया। आपकी साधना और शिविरों को स्वयं देखा और उनमें साध्वाचार के प्रतिकल कछ भी नहीं पाया। सभी ने मक्त-मन से शिविरों के अदभुत परिणामों की अनुशंसा की।

आपश्री के महान नेतृत्व में श्रमण संघ ने काफी उन्नति की। सब ओर साधनात्मक रुचि का विकास हुआ। आपके विशाल और विराट व्यक्तित्व को सर्वत्र सम्मान मिला। सर्वत्र एक ही स्वर की गूंज सुनी गई कि ऐसे ध्यान योगी महामनिवर का नेतृत्व प्राप्त कर श्रमण संघ धन्य हुआ।

ऐसे में किसी अजात मानसिकता वश एक श्रमणसंघीय मृनि ने आचार्यश्री ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

को दिनांक 29-4-03 को एक पत्र लिखा। उन्होंने आचार्यश्री की श्रद्धा और प्ररूपणा को जिनशासन से प्रतिकूल बताते हुए उनके नेतृत्व में अनास्था व्यक्त की।

आचार्यश्री प्राणिमात्र के लिए मात्-हृदय रखते हैं। स्व का स्वत्व अथवा पर का परत्व उनके वात्सल्य को कभी विभाजित नहीं कर पाया। प्रत्येक ग्राणी पर उनका समान वात्सल्य भाव सर्देव बहता रहा है। पर जब कर्जुरूप अनुशासन का प्रसंग आया वहां आचार्य श्री ने संघ के गौरव के अनुरूप कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं किया। मुनिवर की टिप्पणी को आचार्यश्री ने अनुशासनहीनता का गंभीर प्रकरण मानते हुए उक्त मुनिवर को श्रमण संघ से अलग कर दिया। मुनिवर के समर्थन में खड़े हुए कुछ अन्य मुनियों को भी आचार्यश्री ने तत्काल प्रभाव से श्रमणसंघीय अनुशासन से मुक्त कर दिया।

आचार्यश्री ने श्रमण संघ को संदेश दिया—अनुशासन श्रमण संघ का प्राण है। श्रमण संघ के निरंतर विकास के लिए हमें स्वयं अनुशासित हते हुए सकल संघ में अनुशासन को सुरह रखना होगा। संघ में साधनात्मक विकास के लिए में अहर्निश अपनी सेवाओं के लिए प्रता लिक्से कि जुनित हो परने कि जुनित दवावों के समक्ष नतमस्तक होने के लिए मेरा आत्मसम्मान अनुमित नहीं देता है। श्रमण संघ का प्रत्येक सदस्य मेरा अपना ओं है। श्रयेक सदस्य के लिए मेरे हृदय में समान रूप से आत्मीय भाव और सम्मान भाव है। प्रत्येक सदस्य का सुशाव मुझे विनम्रतापूर्वक स्वीकार है। घर्मसंघ में घर्मनीति मुझे प्राण-पण से स्वीकार है। परनु धर्मसंघ में राजनीति मुझे स्वीकार नहीं हो। प्राण-पण से स्वीकार है। परनु धर्मसंघ में राजनीति मुझे स्वीकार नहीं हो। स्वानित के बल पर कोई भी सदस्य श्रमण संघ को दबाव में नहीं हो। सकता है।

परम पूज्य आचार्य देव के उक्त संदेश का समग्र चतुर्विध संघ ने समर्थन किया। कुछेक मुनियों को छोड़कर समग्र संघ ने आचार्यश्री के नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त की।

सिरसा में पूर्व निर्धारित उत्तर भारतीय श्रावक संघों का सम्मेलन दिनांक 3-4 मई 2003 को सम्मन हुआ। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के प्रमुख प्रतिनिधि श्रावकों ने भाग लिया। श्रमण संघ के विकास हेतू प्रमुख श्रावकों ने अपने-अपने विचार अभिव्यक्त किए। विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चित्तन-मनन किया गया। समस्त श्रावकों ने संघीय विकास के लिए अपना समर्थन और समर्पण अभिव्यक्त किया। प्रकाश-पुरुष की प्रकाश-यात्रा आगे बढ़ी। परम पून्य आचार्य देव सरदुलगढ़ पथारे। वहां पर 17 मई को परम पून्य आचार्यश्री की 31वीं दीक्षा कार्यती उत्साहपूर्वक मनाई गई। मान्यवर श्रावकरत्न श्री नेमचंद जी जैन, तपस्विनी बहन पुष्पा जैन (आचार्य श्री की संसार पक्षीय पिगनी), श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन आदि भाई-बहनों ने मुनि मण्डल को सेवा का लाभ प्राप्त किया।

सरदूलगढ़ से रोड़ी, कालांवाली, रामामण्डी, मोड्मण्डी, मानसा, बरनाला, रायकोट, सुधार, मुल्लापुर आदि क्षेत्रों में विचरण करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री जी लुधियाना पधारे। रूपा मिस्त्री गली में आचार्य श्री के सान्तिगोष्ट्री में त्रिदिवसीय सत्संग समारोह सम्पन्न हुआ। 29 जून को एक विशालगोष्ट्री का आयोजन हुआ जिसमें 51 साधु-साध्यियों और भारत भर के हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने सहभागिता की। चतुर्विघ श्रीसंघ ने परम पूज्य आचार्य देव के प्रति अपनी निष्टा व्यवत की एवं श्रमण संघ के विकास के लिए समर्पण के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर एक नौ सदस्यीय समन्वय

#### बनीभवां वर्षायोग

परम पून्य आचार्य देव ने अपनी संयमीय साधना का बत्तीसवां वर्षांवास पंजाब प्रदेश की गीरवशाली नगरी मालंरकोटला में स्थापित किया। मालंर-कोटला एक ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर सभी धर्मों को मानने वाले को स्थाप्त स्थाप्त हो मानने वाले को स्थाप्त स्थाप्त हो अग हैं। यहां के पारस्पित स्तीहार्द भाव के विकास में जैन मुनियों का विशेष योगदान रहा है। यह नगरी परम पून्य आचार्य श्री रामबख्श जी महाराज की तपोभूमि और साधना स्थली है। समय-समय पर यहां पर मुनिजन पधार्त रहे हैं। परम पून्य आचार्य समार श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने भी यहां वर्षावास किया। या साधना क्षत्र के आवक-श्राविकाएं श्रद्धारणील एवं भीवत संपन हैं। असाम्प्रदाधिक मानसिकता से सभी साध्यों और साध्वयों की आराधना-उपासना करते हैं।

परम फून्य आचार्यश्री के प्रति यहां की जनता में विशेष श्रद्धा भिंकत है। फून्यश्री ने अपनी संयमीय साधना का प्रथम वर्षावास यहाँ पर किया था। तब से वर्तमान तक यहां के संघ की आस्थाएं आपश्री के चरणों से जुड़ी रही हैं।

अस्तु! मालेरकोटला के श्रावकों और श्राविकाओं ने पलक-पांवड़ें बिछाकर परम पूज्य आचार्य देव का स्वागत-अभिनंदन किया। प्रवचन के लिए विशाल समवसरण मण्डप की संरचना की गई। उत्साही और श्रद्धानिष्ठ जनता शिव-समवसरण में भारी संख्या में उपस्थित होकर निरंतर चार महीनों तक धर्मामृत का पान करती रही। इस चातुर्मास की कई विशेषताएं रहीं। एक बड़ी विशेषता यह रही कि प्रवचनों में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की उपाबकों के साथ-साथ अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

अन्य सम्प्रदाय के लोगों से अक्सर सुनने में आता रहा कि यह संत केवल जैनों के नहीं हैं, यह तो मानव मात्र के संत हैं।

समय-समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह सम्पन् हुए। पर्युषण पर्व पर ऐतिहासिक तपाराधनाएं हुई। अपण-अमिणवाँ ने तप के क्षेत्र में स्वयं आदर्श प्रस्तुत किया। महासती डॉ. श्री सुनीता जी महाराज ने 117 उपवासों की आराधना की। अन्य साध्वियों ने भी दीवं तपस्याओं द्वारा पर्युषण की आराधना की। श्रावकों और श्राविकाओं ने भी तप के क्षेत्र में कीतिमान स्थापित किया। कई मासख्वमणों के अतिरिक्त शताधिक अठाइयां हुईं।

परमादरणीय फून्य आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज का 62वां जन्म दिवस सप्तदिवसीय तप की आराधना और संघीय विकास के चिंतन परक कार्यक्रमों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ का सम्मेलन हुआ जो कि श्रमण संघीय निद्या एवं अनुशासन दिवस तथा मानव मंगल मैत्री दिवस कर में मानाया गया। उक्त सम्मेलन में भारतवर्ष के प्राय: सभी शीर्यस्थ पदाधिकारी श्रावकों ने भाग विच्या। श्रमण संघ के विकास के लिए पर्याप्त चिन्तन-अनुचिन्तन के साथ आचार्य श्री द्वारा निर्देशित ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को एक स्वर से स्वीकृत किया गया। ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को रूपर एकार रखी गई-

◆◆◆ शिवाचार्य : जीवन-दर्शन **◆**◆◆

- (1) आत्म-ध्यान साधना शिविर
- (2) सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन
- (3) व्यसन मुक्ति अभियान
- (4) अहिंसा-शाकाहार प्रचार-प्रसार
- (5) जैन एकता

\*\*\* 278 \*\*\*

(6) धार्मिक समन्वय

- (7) पर्यावरण सुरक्षा
- (8) राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा
- (9) इतिहास
- (10) शास्त्र सम्पादन एवं साहित्य लेखन
- (11) जैन धर्म एवं साधना के प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त सूत्रों के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन का समस्त प्रतिनिधि श्रावकों ने संकल्प लिया।

#### च्रमत्कारी क्षण

जैन साधना पद्धति विशुद्ध अध्यात्म परक रही है। उसमें चमत्कार साधन के लिए क्षणिक भी अवकाश नहीं है। परन्तु यह भी अक्षर सच है कि साधना से चमत्कारों का अविनाभावेन संबंध रहा है। साधना में उतरा सत्य अचाहे से ही चमत्कार का सेत बनता रहा है।

मालेरकोटला के सैकड़ों श्रावकों ने अपनी आंखों से एक चमत्कार से साक्षात्कार किया। आत्म-शिव समवसरण के सिंहद्वार पर श्रमण संघ के चारों पट्टघर आचार्यों के चित्रों वाला कीर्ति-स्तंभ स्थापित किया गया था। परम पूज्य शिवाचार्य के जन्मदिवस की पूर्व संघ्या में आत्म-शिव समवसरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। उसी समय समवसरण द्वार पर स्थापित कीर्तिस्तंभ से अकस्मात् ही अमृत की वर्षा प्रारंभ हो गई। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने इस चमत्कार को स्वयं देखा और अपने अंतस् में कृतकृत्यता का अनुभव किया।

कान दर कान उपरोक्त घटना पूरे नगर में फैल गई। दूसरे दिन प्रभात में भी यह अमृतवर्षा जारी रही। सहस्रों लोगों ने उस अमृत वर्षा को देखा और उन अमृत-कर्णों को अपने शीश और अंजरियों में समेटा।

उपरोक्त चमत्कार दर्शन से पूरा नगर मंत्रमुग्ध बन गया।

उक्त संदर्भ में आचार्यश्री से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया—अमृत वर्ष साधना और सुगंध की प्रतीक है। साधकों की साधना की प्रशस्ति के लिए देवगण प्रसन्न होकर अमृत वर्षा बरसाते हुए सुने गए हैं। परंतु उक्त तथ्य को मैं चिन्हित करना चाहता हूं कि साधक चमत्कारों की आकांक्षा से बंधकर साधना न करें। साधना का मृल उद्देश्य एमार्थ है। हमें परमार्थ की सिद्धि हो लिए साधना मार्ग पर आगे बहुना चाहिए। परमार्थ ही हमारा काम्य है, शेष बातें गौण हैं।

मालेरकोटला वर्षावास में आगम संपादन-प्रकाशन कार्य भी हुत गति से चला। यहां के श्रद्धानिष्ठ श्रावकों के सौजन्य से श्री आचारांग सूत्र के प्रथम और द्वितीय श्रुतस्कंध का प्रकाशन संपन्न हुआ।

### स्रोक मंगस की यात्रा

मालेरकोटला का यशस्वी वर्षावास संपन्न कर परम फूच आचार्य देव ने लोक मंगल की यात्रा प्रारंभ की। प्रथम पड़ाव कुप्पकलां में स्थित आदीश्वर धाम में हुआ। 'आदीश्वर धाम' विश्व केसरी श्री विमल मुनि जी महाराज की ग्रंरणा से निर्मित एक जैन सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। फूचश्री ने अपनी वृद्धावस्था के कारण उक्त संस्था के संचालन दियत्व श्रमण संघ को प्रदान किए हैं। परम फूच आचार्ष श्री के निर्देशन में यहां से सेवा, शिक्षा, योग और ध्यान के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

आदीश्वर धाम से विहार करके फूच आचार्य श्री अहमदगढ़ में एक दिवसीय प्रवास के पश्चात् लुधियाना पधारे। रूपा मिस्त्री गली स्थित प्रमुख जैन सभा में तपाचार्य महासती श्री मोहनमाला जी महाराज के सुदीघं तप का पारणक महोत्सव सम्पन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री का आत्मकुलकमल दिवाकर श्रमण संघीय वरिष्ठ सलाहकार श्री रल मुनि जी म., उत्तर भारीत्म मुजर्वक श्री अमर मुनि जी महाराज आदि मुनि मण्डल से मिलन हुआ। कई श्रमणी मण्डलों ने भी फुज आचार्यश्री के दर्शनों का लाभ वित्या।

लुधियाना के विभिन्न उपनगरों में धर्म जागरण करते हुए आप विजयेन्द्र-नगर स्थित श्री शालिग्राम जैन भवन में पधारे। वहां पर 'आत्म-ज्ञान-शिव पुस्तकालय' का उद्धाटन हुआ।

लुधियाना से पून्य आचार्य श्री खन्ना पधारे। खन्ना से आप श्री गुरु ज्ञान की तपोभूमि मण्डी गोबिन्दगढ़ पधारे। पून्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के इस मण्डी पर महान उपकार रहे हैं। गुरुदेव की ग्रेरणा से स्थापित कई जैन संस्थाएं यहां पर जन सेवा और जन कल्याण कार्यक्रमों को चला रही हैं। कुछ प्रमुख संस्थाओं की नामावली इस प्रकार है—(1) जैन सिलाई स्कूल, जैन पुस्तकालय, पून्य शालिग्राम जैन पब्लिक स्कूल, फूच ज्ञान मुनि जैन पब्लिक स्कूल, ज्ञान मुनि जैन चेरिटेबल डिस्पेंसरी आदि।

परम पूज्य आचार्यश्री के मण्डी गोबिन्दगढ़ के साप्ताहिक प्रवास में

ध्यान साधना और स्वाध्याय की अच्छी प्रभावना हुई। आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से जैन-जैनेतर बंधुओं ने धर्म के शुद्ध स्वरूप को अनुभव किया। प्रतियाला प्रवार्पण

मंगल-यात्रा आगे बढ़ी। परम पून्य आचार्य श्री पटियाला पधारे। वहां पर विराजित महासती श्री शुभ जो महाराज ने 173 दिवसीय तप को आराघना की। महासती जो के पारणक प्रसंग पर समारोह आयोजित किया गया। आचार्य श्री ने महासती जो के तप की अनुशंसा की। आपश्री ने तप के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसे मोक्ष प्राप्त का अनिवार्य सेतु बताया।

पटियाला आचार्यश्री की स्वाध्याय स्थली रही है। यहाँ पर स्थित विश्वविद्यालय से आपश्री ने डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की थी। आपके आगमन की सूचना प्राप्त कर विश्वविद्यालय के चाइस चांसलर श्री स्वर्ण सिंह बोपाराय ने विश्वविद्यालय में पघार की प्राप्ता की। फलत: आपश्री विश्वविद्यालय परिसर में पघारे जहां वाइस चांसलर सहित शिक्षकों और शिक्षार्थियों ने अपने पुराने विद्यार्थी का पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। बाइस चांसलर के निवेदन पर आपश्री ने 'विश्वश्याति और धर्म' उक्त विषय पर उद्बोधन दिया। आपश्री के कहने पर विश्वविद्यालय में जैन चेयर की स्थापना को स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय की ओर से वाइस चांसलर ने आपश्री की प्रतिस्वा में अभिनंदन पत्र पदा।

पटियाला से विहार करके परम पूज्य आचार्य देव ने सुनाम, संगरूर, धूरी, समाना, कैथल, सफीरों आदि क्षेत्रों का विचरण किया। इन सभी क्षेत्रों में आपके पदार्थण से अपूर्व धर्म जागृति हुई। सभी जगह के श्रावक-श्राविकाओं ने आपश्री द्वारा संचालित ध्यान मिशन को बहुत पसंद किया। आपके साधना-स्नात व्यवितत्व से जन मानस अत्यधिक प्रभावित हुआ।

सफोदों से आपश्री पानीपत पघारे। श्रीसंब ने आपश्री का अभृतपूर्व स्वागत-अभिनंदन किया। वहां पर विराजित वयोवृद्धा महासती श्री कैलाशवती जी म., श्री सुनीति जी म., श्री सारिका जी महाराज आदि साध्वी मण्डलों ने आपश्री के दर्शन किए। जैन घर्म दिवाकर आचार्य सम्राद् श्री आत्माराम जी म. का 42वां स्मृति दिवस समारोह मनाया गया, तिमा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के सैकड़ों भाई-बहनों ने भाग लिया। आपश्री ने आचार्यश्री के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।

पानीपत से घरोंडा होते हुए आपश्री करनाल पधारे जहां पर उपाध्याय

श्री मनोहर मुनि जी म. से मधुर मिलन हुआ। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, एवं महासाध्वी श्री राजमती जी म., महासती श्री आज्ञावती जी म. आदि ने आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। करनाल से आप कुरुक्षेत्र पघारे। गीता ज्ञान की पावन स्थली कुरुक्षेत्र में जिनवाजारणा करते हुए आपश्री यमुनानगर पघारे। हुइडा कॉलीनी जगाधारी में अक्रम विज्ञानी दारा भगवान के सुशिष्य कन्नू दादा से भेट हुई। दो महापुरुषों के मध्य साधना संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ।

### देहराद्व में होली चातुर्मास

परम पून्य आचार्य देव मध्यवर्ती ग्रामों-नगरों को स्पर्श करते हुए देहरादून पधारे। देहरादून में होली चातुर्मास के प्रसंग पर दूर-सुदूर के श्रीसंघों ने आचार्यश्री के दर्शन किए। व्याख्यान दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी म. तथा कई साध्यीमंडल भी उक्त प्रसंग पर देहरादून पधारे। होलिका संबंधी उद्बोधन में पून्य आचार्य श्री ने फरमाया-होली असद्भाव पर सद्भाव की विजय का प्रतीक पर्व है। यह पर्व मानव जाति को प्रेरणा प्रदान करता है कि मानव को अच्छाई के मार्ग पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बढ़ते रहना चाहिए। भले ही उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आएं, पर अंतत: विजय उसे ही प्राप्त होती है।

### अंबाला कैंट में महावीर जयंती

••• 282 •••

परम पूज्य आचार्य देव की धर्मयात्रा देहराहून से आगे बढ़ी। अहिंसा, संयम और तप की त्रिवंणी जन-जन के मन में प्रवाहित करते हुए आवार्ष ऋषिकेश, पोंटा साहिब, यमुनानगर होते हुए अंबाला केंट्र पधारे जहां प्र महाबीर जयंती महोत्सव का समायोजन किया गया। इस पुनीत प्रसंग पर आचार्यश्री ने अपने उद्बोधन में फरमाया-तीर्थंकर महावीर के जन्मोत्सव पर उनके सिद्धांतों को हमें केवल स्मरण ही नहीं करना है बल्कि अपने जीवन में साकार करना है। तीर्थंकर महावीर के सिद्धांत वर्तमान विश्व की अनिवार्यंता हैं। उनके सिद्धान्तों को अपना कर ही विश्व में शान्ति और समृद्धि का विकास हो सकता है।

उक्त अवसर पर आचार्य श्री द्वारा संपादित 'श्री नन्दीसूत्रम्' का लोकार्पण किया गया।

## होशिया२पुर में अक्षय तृतीया पर्व

हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण के पश्चात् परम पून्य आचार्य श्री पंजाब की घरा पर पघारे। विभिन्न नगरों और गांवों में जागरण का अलख जगाते हुए पूज्य आचार्य श्री पंजाब के गौरवशाली नगर होशियारपुर पघारे। होशियारपुर में अक्षय तृतीया पर्व पर वर्षातप के पारणे सम्मन हुए। उक्त अवसर पर 2! भाई-बहनों ने प्रारणा किया एवं 25 घाई-बहनों ने आगामी वर्ष के तिए वर्षीतप का संकल्प लिया। उक्त अवसर पर महासती श्री क्षेशल्या जी महाराज, महान तपरिवनी श्री सुमित्रा जी महाराज प्रभृति साध्वी मंडल भी उपस्थित थे।

होशियारपुर से आपश्री जालंधर पधारे जहां पर महासती सुमित्रा जी म., महासती श्री शिमला जी म., महासती श्री सुलक्षणा जी म. ने आपके दर्शनों का लाभ लिया।

#### विश्वनतमना शबी जैन का ढीक्षोत्सव

परम फून्य आचार्य श्री की धर्मयात्रा आगे बढ़ी। आपके यात्रा-पथ पर फगवाड़ा, नवांशहर, राहों, बलाचोर आदि क्षेत्र आए। सभी क्षेत्रों में सुंदर धर्म जागरण हुई। मई मास के तृतीय सप्ताह में आपश्री रोपड़ पधारे जहां पर आपके सानिष्य में साधना-स्वाध्याय में संलग्न वैरागी रुबी जैन की दीक्षा संपन्न हुई।

#### तेंतीसवां वर्षायोग

हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चण्डीगढ़ में परम पूज्य आचार्यश्री जी ने अपने साधना जीवन का तेंतीसवा वर्षावास स्थापित किया। चण्डीगढ़ आचार्यश्री का प्रियपात्र क्षेत्र रहा है। आपश्री सन् 1975 एवं 1980 में भी यहां पर वर्षावास संपन्न कर चुके हैं।

चण्डीगढ़ श्रीसंघ ने परम पूज्य आचार्यश्री का हार्रिक स्वागत-अभिनंदन किया। उक्त अवसर पर हरियाणा, पंजाब और मंगल देश के कई श्रीसंघ भी उपस्थित थे। स्वागत समारोह स्थानक भवन के पाश्व भाग में स्थापित भव्य 'शिव-समवसरण' में सम्पन हुआ। उक्त अवसर पर सर्वश्री हीरालाल जी जैन लुधियाना, चातुमांस समिति के चेयरमैन श्री बी.डी. बंसल, प्रधान श्री सुरशंन जैन, मंत्री श्री पवन कुमार जैन, मंगल देश महासभा के अध्यक्ष श्री बहादुरचंद जी जैन, महामंत्री श्री मोहनलाल जी जैन, उपाध्यक्ष श्री संदीप जैन, हरियाणा महासभा के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी जैन आदि गण्यमान्य व्यक्तियों ने आचार्यश्री के स्वागत में अभिनंदन भाषण दिए।

परम पून्य आचार्य श्री ने उक्त अवसर पर अपने सम्बोधन में फरमाया— आज वर्षावास हेतु मंगल प्रवेश हुआ। मंगल की स्थापना हुई। चतुर्विध श्रीसंघ मंगल रूप है। जीवो मंगलम्—जीव मात्र मंगल स्वरूप है। समष्टि के मंगल के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। यही मंगलमृत्तिं तीर्थंकर महावीर का संदेश है। वर्षावास की अवधि में हम सर्वमंगल एवं सर्वकर्त्याण के लिए स्वयं क्रमार्थं समर्पित करने की साधना साधें। धर्म श्रवण और ध्यान के द्वारा यह मंगल की साधना सम्मन्न होती है। एतदर्थ आप सब लोग आमंत्रित हैं।

परम फूच आचार्य देव के साथ ही वर्षावास हेतु महासती श्री कौशल्या जी म. भी पशारीं। महासती जी ने भी उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित किया एवं आचार्यश्री का अभिनंदन किया। महासती जी ने फरामाया—सर्वोच्च पद पर आसीन आचार्य श्री के सरलता, विनम्रता, गुणानुरागिता आदि सदगुण अद्भत-अद्भत हैं। उक्त सदगुण आपकी महानता को स्वत: सिद्ध करते हैं।



आचार्यश्री स्वयं धन्य हैं। उनकी धन्यता अबाधित है। सुदूर विकट विजन गिरि-कंदराओं मे रहकर भी उनके भीतर बरसते

आनद में कोई बाधा आने वाली नहीं है। भीड़ में भी वे अपने भीतर मौजूद हैं, एकात

में भी वे अपने अन्तर में सुस्थिर है।

निराबाध, नि क्लेश है उनका अस्तित्व।

जन समाज का यह महापुण्य है कि उन

जैसा भगवत्-स्वरूप व्यक्तित्व आज

मौजुद है।

## नेह के नंदन वन

परम पूज्य ध्यानयोगी आचार्यश्री की महान करुणा का वर्षण निरंतर होता रहा है और निरंतर हो रहा है। यह अत्यंत शुभ क्षण है जैन समाज के लिए। यह मिध्याग्रहों, हठ और अहं की काराओं में बंद रहने का क्षण नहीं है। यह तो परम प्रेम का क्षण है, आध्यात्मिक महामहोत्सव में सम्मिलित होने का क्षण है। इस बहती पुण्य गंगा में गांता लगाने के लिए आचार्य देव के हृदय-तट खुले हैं। उनकी करुणा आमंत्रण है। आचार्यश्री स्वयं धन्य हैं। उनकी धन्यता अबाधित है। सुदूर विकट विजन गिरि-कंदराओं में रहकर भी उनके भीतर बरसते आनंद में कोई बाघा आने वाली नहीं है। भीड़ में भी वे अपने भीतर मौजूद हैं, एकांत में भी वे अपने अनतर में सुस्थिर हैं। निरावाध, निःक्तेश है उनका अस्तित्व। जन समाज का यह महापुण्य है कि उन जैसा मगवत्-स्वरूप व्यक्तित्व। जन समाज का यह महापुण्य है कि उन जैसा मगवत्-स्वरूप व्यक्तित्व आज मौजूद हैं।

तीर्थंकर देवों ने करुणा के सुमेरु शैल पर विहार करते हुए कहा था-तीर्थंकर के विदा हो जाने पर लोग पूछेंगे कि वे कैसे थे, वे क्यों विदा हो गए, हम उन्हें क्यों नहीं भेंट पाए?

एक राजस्थानी दोहे को अवतरित कर रहा हूं-

चार कोस का मांडला, वे वाणी के धोरा। भारी कर्मा जीवडा, ओठे भी रह गया कोरा॥

मित्रो! मैं शिवाचार्य का शिष्य होने के नाते ऐसा नहीं लिख रहा हूं। ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया और उन लाखों लोगों ने अनुभव किया है जिन्होंने शिवाचार्य की करणा गंगा में गोता लगाया है। उस गंगा में गोता लगाने वाला प्रत्येक साधक उन्हें गाएगा, क्योंकि वे परम गीत हैं। महागीत उनमें ध्वनित हो चुका है। पंचम काल में साधना का सर्वोच्च सत्य, सर्वोच्च शिवत्व और सर्वोच्च सौन्दर्य खिल चुका है।

## मैं बपुरी बूडन डरी, रही किनारे बैठी।

किनारों पर विचरण करने वाले गहरे में पैठने का अनुभव कैसे कर पाएंगे? जो गहरे पैठने का साहस नहीं जुटा पाएंगे उनकी रिक्तता का दायित्व सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर होगा।

सर्वमंगल और सर्वकल्याण का महासंगीत सतत गूंज रहा है। इसमें सम्मिलित होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं।

चण्डीगढ़ वर्षावास का प्रत्येक दिन महामहोत्सव पूर्वक सम्प्रन हुआ। धर्म ध्वात को अपूर्व प्रमावना हुई। समय-समय पर महापुरुषों के जन्मोत्सवों और प्रमाणोत्सवों पर महापुरुषों को स्मरण किया जाता रहा, उनके गुणानुवादों के माध्यम से सद्गुणों की आराधना की जाती रही। आनंदाचार्य की 105वीं जन्म जयंती मनाई गई। आचार्य समाद श्री आनंद ऋषि जी म. आर्योबल तप की विशेष आराधना करते थे, इसीलिए उनके जन्मोत्सव को आर्योबल दिवस के रूप में मनाया गया। 250 भाई-बहनों ने आर्योबल का पच्चक्खाण किया। उक्त अवसर पर फ्री मैडीकल चैकअप की भी व्यवस्था की गई। सभी रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने लगभग 500 भाई-बहनों को मैडिकल चैकअप की भी

परम फूच आचार्यश्री ने आराध्य स्वरूप आनंदाचार्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए फरमाया—आनंदाचार्य अनुशासन प्रिय आचार्य थे। समय को वे अनमोल मानते थे। उन्होंने अपने जीवन के एक-एक क्षण को आत्मकल्याण और संघ हित के लिए समर्पित कर दिया था। पूना में उन्होंने मुझे जो स्नेह दिया वह मेरे जीवन अमृत्य धरोहर है। आत्म जयंती के अवसर पर उनका साधना सदन पधारना में कभी नहीं भूल सकता हूं। आनंदाचार्य की कृपा-वर्षा लाखों लोगों पर बरसी। उनकी कृपा-वर्षा का सौभाग्य पाने वालों में मैं भी सम्मिलित रहा हूं।

## धर्मरथ की नई ध्रुरियां

परमादरणीय परम पून्य आचार्यश्री ने श्रमण संघ की सुव्यवस्था तथा अनुशासनात्मक सुचारू विकास के लिए कुछ सुयोग्य मुनियों को पद प्रदान किए। आदरणीय पंडित प्रवर श्री जितेन्द्र मुनि जी म., युवामनीयी श्री प्रवीण ऋषि जी म. एवं पंडित रत्न श्री रवीन्द्र मुनि जी म. को उपाध्याय पद पर नियुक्त किया। वाणीभूषण श्री रतन पुनि जी म. को छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रवर्तक नियुक्त किया। पंडित श्री नेमीचंद जी म. एवं पून्य श्री दिनेश मुनि

जी म. को 'श्रमण संघीय सलाहकार' के पर पर नियुक्त किया। आचार्यश्री की उक्त नियुक्तियों का सकल चतुर्विध संघ ने समर्थन एवं अनुमोदन किया।

### जड़ से जोड़ने का आह्वान

जैन परम्परा में संघ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। श्री नन्दी सूत्र में भाव-परे शब्दों में संघ की स्तृति की गई है। संघ को सूर्य, चन्द्र, रथ, नगर, सुमेरु आदि उपमाओं से उपमित करते हुए संघ को नमन किया गया है। 'संघ रहस्स भगवओ' संघरध धगवान जैसे महनीय शब्दों में संघ को भगवान तुल्य माना गया है।

जब हम जैन इतिहास का पर्यवेक्षण करते हैं तो कई दृष्टांत हमारे समक्ष आते हैं जब संघ के समक्ष श्रुत केवली मुनि तक ने सिर झुका दिया। उक्त तब्यों से संघ की गरिमा, महिमा और उच्चता को सहज ही समझा जा सकता है।

परम पूज्य आचार्य देव श्री शिव मुनि जी महाराज ने संघ को सदैव सर्वोच्च महत्व दिया है। उनका प्रत्येक निर्णय संघ को सुदृढ़ करने वाला और संघ की सहमित से सम्पन्न होता है।

विगत वर्ष 27 अप्रैल 2003 को आचार्यश्री ने संघ की गरिमा के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ मुनियों को संघ से मुक्त करने की घोषणा की थी। आचार्यश्री की उक्त घोषणा का संघ ने पूर्ण सम्प्रम किया और श्रमण संघ के अधिकांश मुनियों ने आचार्यश्री के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की।

परन्तु इस पूरे घटनाक्रम को श्रमण संघ के विभाजन के रूप में भी देखा गया। श्रमण संघ के एकीकरण के लिए प्रबुद्ध श्रावकों ने प्रयास प्रारंभ किए। प्रयास काफी लंबे समय तक चले। आचार्यश्री से श्रावकों द्वारा एकीकरण के लिए पुन:-पुन: प्रार्थनाएं की गई। प्रत्येक बार आचार्यश्री का सटीक उत्तर रहा—समन्यय का मूल आधार अनुशासन है। प्रत्येक अनुशासित मुनि के लिए श्रमण संघ उसका अपना संघ है। पर अनुशासनहीनता के लिए संघ में कोई स्थान नहीं है।

आचार्यश्री का सटीक समाधान अकाट्य समाधान माना गया।
संघ में विचार-विमार्श जारी रहा। अखिल भारतीय जैन कांफ्रेंस के स्तर

पर सभी पश्च-विपक्ष के मुनियों से मिलकर सर्वमान्य समाधान की तलाश की गई। प्रतिनिधि प्रमुख श्रावकों ने सभी मुनियों से मिलकर यह निणंय किया कि आचार्य श्री 27 अप्रैल 2003 की यथास्थित की घोषणा करें तो संघ में एकीकरण हो जाएगा।

प्रतिनिधि श्रावकों का समुदाय आचार्यश्री की सेवा में चण्डीगढ़ पहुंचा। श्रावक समुदाय के निवदेन पर आचार्यश्री ने सफन चिंतन-मनन किया। श्रावक समुदाय ने आचार्यश्री को विश्वस्त किया कि उनकी घोषणा को दोनों बनों द्वारा विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया जाएगा और संघीय अनुशासन को स्वीकार कर विलग किए गए मृनि पुन: संघ में सम्मितिल हो जाएँगे।

संघहित में आचार्यश्री ने श्रावक समुदाय के मसौदे को इस वाक्य को जोड़कर मान्य किया कि संघ हित में नवीन पदों की जो घोषणा की गई है वह वापिस नहीं ली जाएगी। एतदर्थ पांच मुनियों की समिति गठित की जाएगी और समिति का निर्णय पूरे संघ को मान्य होगा।

श्रावक समुदाय की संपूर्ण सहमति और स्वीकृति पर दूसरे दिन आचार्यश्री ने तत्संबंधी घोषणा कर दी। आचार्यश्री की घोषणा के शब्दों को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हं—

''धर्मसंघ के विकास एवं गौरव के लिए प्रमुख मुनिवृन्द के आग्रह पर एवं चतुर्विध संघ की हार्दिक भावना को ध्यान में रखते हुए श्रमण संघ में संगठन एवं अनुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए मैं 27 अप्रैल 2003 की स्थित की घोषणा करता हूं। 27 अप्रैल 2003 के बार में देहारा घोषित पद यथावत् रहेंग। जो मुनिवृन्द श्रमण संघीय अनुशासन में निष्ठा व्यक्त करते हैं उन्हें ससम्मान श्रमण संघ में आपनिवृत्त हता हूं।

कुछ पदों के समाधान के लिए आवश्यकता हुई तो पांच सतों की कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समाधान कर लिया जाएगा। अमण संघ एक है और एक रहेगा। अमण संघ में साधना स्वाध्याय को लेकर हम चलें। अनुशासन एवं निष्ठा को अपने जीवन में उतारें। यही हार्दिक गंगल कामना है।"

उन्तर घोषणा से सकल संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। परन्तु हतग्राह के वश पूर्व में सहमति दे चुके कुछ मुनियों ने आचार्यश्री के इस स्तुत्य प्रयास को अस्वीकृत कर दिया। उनका कहना था कि उक्त तिथि के बाद आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त परों का निरस्त किया जाए तो हम उन्तर घोषणा को ••• 200 •••• शिखावार्य: बीवन-पर्गत •••• मानें। आचार्य श्री ने इसे मुनियों का हठाग्रह माना।

अस्तु! श्रमण संघ अध्यात्म विकास के राजमार्ग पर सतत गतिमान है। जिन मुनियों को श्रमण संघ का अनुशासन मान्य नहीं है उनके लिए आचार्य श्री की यह मंगलकामनाएं हैं कि वे अपने ढंग से अपने संयम का पालन करें और श्रमण संघ अपनी मर्यादाओं के अनुसार संयम और साधना-पथ पर आगे बढ़े।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आचार्यश्री विलग हुए मुनियों के प्रति पूर्ण स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं। कुछेक प्रसंगों घर उक्त मुनियों से मिलन हुआ। आचार्यश्री ने अपनी स्वाभाविक गरिमा के अनुरूप उनसे पूर्ण सम्मान भाव से भेंट की। यह आचार्यश्री का स्वभाव है। प्रत्येक के लिए उनके हरय से स्नेह और सम्मान की सरिता प्रवाहित होती है। आपके उक्त स्वभाव का विलग हुए मुनि भी सम्मान करते हैं। पारस्परिक सम्मान और स्नेह दोनों आर विद्यमान है जो साधृता का सामान्य लक्षण है।

### न्यायाधीशों के लिए संदेश

चण्डीगढ़ का ऐतिहासिक वर्षावास संपन्न कर परम पूज्य आचार्य देव ने कुछ समय तक चण्डीगढ़ के व्रिमिन्न सैक्टरों में विचरण कर धर्म प्रभावना की। जिस्ट्स श्री एम. एम. कुमार जैन के आवास पर परम पूज्य आचार्यश्री के सान्निच्य में न्यायाधीशों के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें आचार्यश्री ने न्यायाधीशों को सम्बाधित किया। आचार्यश्री ने फरमाया—न्याय प्रत्येक नागरिक का अधिकार है जिसके सम्यक् संपादन का दायित्व न्यायाधीशों के कंधों पर होता है। इस विषय में न्यायाधीशों को सूक्ष्म सीच के साथ कार्र रुत्ना चाहिए। आचार्यश्री ने न्यायाधीशों के लिए ध्यान की आवश्यकता को रेखांकित किया और ध्यान के सीक्षित्व सूत्र उनको प्रदान किए।

धर्म ध्यान एवं सम्यक् शिक्षा के उपदेश कण बिखेरते हुए परम पून्य आचार्यश्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला पधारे जहां पर गुरुकुल के प्रबंधकों एवं लुधियाना के नवयुक्कों ने आचार्यश्री का भावभीना स्वागत किया। गुरुकुल प्रवास में आपश्री ने गुरुकुल के छात्रों को नियमित रूप से नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण दिया। उसी क्रम में छात्रों को व्यसन मुक्ति की शिक्षा दी। 200 छात्रों को शाकाहार का संकल्य प्रदान किया। समय-समय पर समाज और संघ के प्रमुख नेता आपश्री के दर्शनों का लाभ लेते रहे। आत्म ध्यान साधना के शिविर एवं ट्रेनिंग कैंप आयोजित होते रहे। ध्यान दीप निरंतर जलता रहा।

जैन कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री सुवालाल जी बाफणा, महामंत्री श्री प्रकाश बाफणा, श्री सुमतिलाल कर्णावट, श्री हीरालाल जी जैन आदि मान्य श्रावक आपश्री के चरणों में उपस्थित हुए। श्रमण संघ के विकास और संगठन के लिए आपश्री का आशीवांद प्राप्त किया। उक्त अवसर पर समाजरल श्री राधेश्याम जी जैन, मंगल देश के पूर्व प्रधान डॉ. कैलाश जैन आदि श्रावकों ने भी दर्शन एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया।

पंचकुत्ता में युवा तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभ जी महाराज ने 181 उपवासों की सुदीधं तपस्या की। पारणक महोत्सव पर परम फून्य आचार्य श्री पशरो। फून्य आचार्य श्री ने महासाध्वी जी के तप की अनुमोदना और अनुशंसा की। उक्त अवसर पर आचार्यश्री जी ने आत्मसाधना में तप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपश्री ने फरमाया—जैसे क्षार से वस्त्र शुक्ष हो जाता है वैसे ही तप से आत्मा शुद्ध होती है। आपश्री ने महासाध्वी शुभ जी महाराज को 'तप मुकुट मणि' के सम्माननीय अलंकरण से विधृषित किया।

परम पूज्य आचार्य देव पंचकुला से परवाणु पधारे। वहां पर आपश्री ने Self meditation course द्वारा स्थानीय जनता को धर्म और शुक्ल ध्यान की साधना करवाई। वहीं पर आचार्यश्री ने नववर्ष का संदेश प्रदान किया।

नववर्ष की प्रथम सुबह आराप्य स्वरूप आचार्य देव ने फरमाया-वर्ष 2005 का हम स्वागत करते हैं। यह वर्ष सकल जीव जगत के लिए मंगलकारी हो। प्रत्येक व्यक्ति इस वर्ष में आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठे। विश्व में फैल रहा आतंकवाद विदा ले। अपनी ताकत को दूसरों को भयभीत और नष्ट करने में लगाने वाले लोग उत्त ताकत को जनकल्याण में लगाएं। नववर्ष की इस सुबह वे लोग इस तथ्य पर विचार करें कि आतंकवाद द्वारा वे विश्व को नहीं जीत सके हैं तो प्रेम, सेवा और सीजन्य से विश्व को जीतने का प्रयास करें। उनके इस प्रयास में पुरा विश्व उनका अनुगामी होगा।

अपनी ऊर्जा को सुजनधर्मी बनाओ! सुजन सुजन को जन्म देता है। बिनाश बिनाश को जगाता है। बिनाश करने वाले स्वयं भी विनाश को प्राप्त होते हैं। सुजनशील विश्व-वात्सल्य का उपहार पाकर अमर हो जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सर्जना और साधना में अर्पित करे तो यह धरती स्वर्ग में बदल जाएगी। मानव ही देव पद को पा लेगा।

मित्रो! इस मंगलमय प्रभात वेला में आओ हम संकल्प लें कि हम जोड़ने वाले बनेंगे। जोड़ना धर्म है, जोड़ना पुण्य है। धर्म और पुण्य के भागी बनिए।

नववर्ष की सुबह फूच आचार्य देव ने महामंगल का प्रतीक मंगल पाठ प्रदान किया। हजारों लोगों ने महामंगल पाठ श्रवण कर मंगलमय जीवन जीने का संकल्प धारण किया।

इसी अवसर पर परम पूज्य आचार्य देव की मंगलमयी प्रेरणा से सुनामी पीड़ितों के लिए एक बड़ी धनराशि एकत्रित करके जनमंगल के अभियान का पारंभ किया गया।

जन-जन में मंगल का संदेश बांटते हुए मंगलमय आचार्य देव परवाणु से चण्डीगढ़ पधारे। कोरिया से आए हुए एक प्रोफेसर से आपकी भेंट हुई। प्रोफेसर से साधना सम्बंधी चर्चाएं हुई।

चण्डीगढ़ से आपश्री खरड़ पधारे जहां पर आपश्री के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जयंती का आयोजन हुआ। उक्त अवसर पर महासाध्वी श्री कोजल्या जो म., महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी म. भी उत्तिश्वत थे। उक्त अवसर पर परम पुत्र्य आचार्य देव ने फरमाया—पुरुषादानीय प्रभु पार्श्व ने धर्म के नाम पर पोषित पाखण्ड परम्मराओं को ध्वस्त कर विश्व को करुणा, परोपकार और मानवता का संदेश दिया। प्रभु पार्श्व ने गृहवास काल में कुशास्थल नरेश प्रसेनजित की अनार्य राजा से रक्षा कर आर्य धर्म की रक्षा अनुष्ठान किया। प्रभु पार्श्व के जन्म दिवस पर हमें उनके महान आदर्शों को स्मरण कर अपने जोवन में ढालना चाहिए।

खरड़ में अभृतपूर्व उत्साह देखने को मिला। श्रीसंघ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी ने इतिहास के पन्ने उलटते हुए स्मरण कराया—खरड़ एक सम्मन्न और समर्थ संघ है। यहां पर श्रमण संघ के प्रथम प्ट्टघर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. ने भी चातुमीस किया था। समय-समय पर विभिन्न आचार्य यहां पर पधारते रहे हैं। हम परम फूज आचार्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2005 का वर्षावास प्रदान कर हमें उपकृत करें।

परम पूज्य आचार्य देव ने खरड़ श्रीसंघ के उत्साह और श्रद्धा की प्रशंमा की। खरह से मोरिण्डा, बस्सी पठाना होते हुए फूय आचार्यश्री मण्डी गोबिन्दगढ़ पद्मारे। श्रीसंघ ने आचार्यश्री का भावभीना स्वागत किया। परम फूय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज की स्मृति में स्थानीय श्रीसंघ ने 'ज्ञान पावन घाम' के निर्माण का संकल्प लिया। गोबिन्दगढ़ प्रवास में विभिन्न कार्यक्रम सम्मन हुए। आत्म-घ्यान कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें 25 साधकों ने भाग लिया। विश्व मानव मांगल मेंत्री अभियान के अंतर्गत स्कूल के बच्चों के लिए 'आत्म चेतना शिविर' का आयोजन हुआ।

मण्डी गोबिन्दगढ़ से विहार करके परम पूज्य आचार्य देव खन्ना मण्डी पधारे। यहां पर भी 'आत्म ध्यान साधना कोसे' एवं आत्म चेतना शिविरों का आयोजन किया गया।

खन्ना से परम फूच आचार्य देव ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए मालेर-कोटला पघारे जहां पर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. का 43चां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। परम फूच आचार्यश्री ने अपने आराध्य स्वरूप आचार्य देव के जीवन पर फ्रकाश डाला।

#### 'ऋाढीश्वर धाम' में पढार्पण

मालेर कोटला से आपश्री कुप्पकलां पघारे। कुप्पकलां में मालेरकोटला लुधियाना रोड पर 'आदीश्वर धाम' नामक पावन तीर्थ स्थल की स्थापना की गई है। साधना के लिए यह सुन्दर और स्वच्छ स्थल है। परम फून्य आचार्यश्री के निर्देशन में श्रमण संघ ने यहां पर कई योजनाओं की संकल्पना की है। संकल्पित योजनाओं में प्रमुख हैं—1. आत्म ध्यान योग साधना केन्द्र की स्थापना, 2. वृद्ध साधु-साध्वियों की सेवा के लिए केन्द्र की स्थापना, 3. स्वाध्यायी श्रावक, श्राविकाओं के लिए स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना, 4. नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र की स्थापना आदि।

कुप्पकलां के प्रवास में आचार्यश्री के सान्निध्य में ध्यान और योग के कई कार्यक्रम संपन्न हुए। परम पून्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. की 43वीं पुण्य स्मृति का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया जिसमें हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लिया। उक्त अवसर पर आत्म ध्यान योग साधना केन्द्र की स्थापना की गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक के श्रावक-श्राविकाओं ने इस केन्द्र की स्थापना का हार्रिक स्वागत किया।

••• २९४ ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

इसी अवसर पर श्री 'दशाश्रुतस्कंघ सूत्रम्' का विमोचन किया गया। परम पूज्य आचार्य सम्राद् श्री आत्माराम जी म. के जीवनादशाँ पर प्रकाश डालते हुए आपश्री ने फरमाया—परम पूज्य आचार्य देव जैन जगत के एक ज्योतिर्घर आचार्य थे। साधना और स्वाध्याय के क्षेत्र गें उन्होंने जो कार्य किए वैसी मिसाल अन्यत्र दुर्लम है। उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी को उनके आदशों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेना चाहिए।

कुप्पकलां के 20 दिवसीय प्रवास में ध्यान साधना की विशेष आराधना हुई। निरंतर शिविरों का क्रम चलता रहा। अनेक मुमुक्षुओं ने इनमें भाग लिया एवं शुद्ध धर्म का अनुभव प्राप्त किया।

परम पूज्य आचार्य देव आदीश्वर धाम से विहार कर 'नाहर फाइबर्स जितवाल' मिल में पघारे। मिल के अधिकारियों ने आचार्यश्री का भव्य स्वागत किया। आचार्यश्री ने मिल के अधिकारियों को घ्यान साधना संबंधी जानकारी प्रदान की। अधिकारी वर्ग में ध्यान के प्रति उत्कृष्ट जिज्ञासा जगी। मिल के मैनेजर ने आचार्यश्री से प्रार्थना की कि उत्कृष्ट जिज्ञासा जगी। आयोजन करें। आचार्यश्री की स्वीकृति पर ध्यान प्रशिक्षकों के निदेशन में वहां पर सुनिश्चित समय पर शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मिल के 3000 अधिकारियों और श्रीमकों ने ध्यान के अमृत का पान किया।

परम पून्य आचार्य भगवन् मण्डी गोबिन्दगढ् का स्पर्श करते हुए लुधियाना पघार। आतमनार में पून्य उपाध्याय प्रवर श्री जितेन्द्र मुनि जी म. से मिलन हुआ। आतमनार से आपश्री देवकी देवी जैन कॉलेज में पघारे। वहां पर परम पून्य श्रमणसंघीय विरुट सलाहकार श्री रतन मुनि जी म., उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म., उपाध्याय प्रवर श्री रवीन्द्र मुनि जी म., महासती डॉ. श्री सरिता जी म. आदि सांधु-साध्यी मण्डलों ने पून्य प्रवर आचार्य श्री जी का स्वागत किया। आचार्यश्री के सान्निध्य में स्कूल के विद्यार्थियों ने संकल्प दिवस मनाया और प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक-एक अवगुण का जीवन भर के लिए त्याण का संकल्प ग्रहण किया।

बहन देवकी देवी के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर विशेष समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में कई राजनेता, समाज के प्रमुख नेता एवं हजारों श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लिया। परम पूज्य आचार्य देव के साध लगभग साठ साधु-साध्वियां उक्त अवसर पर पधारे। सर्वश्री हीरालाल जैन के निर्देशन में यह भव्य समारोह सम्पन हुआ। संक्रांति के अवसर पर परम पूज्य आचार्यश्री जी एवं परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी म. का मधुर मिलन हुआ। उक्त अवसर पर श्रमण संघ के कई गण्यमान्य मुनिवर उपस्थित थे। आत्मीयता पूर्ण क्षणों में यह मिलन संपन्न हुआ एवं सामयिक संघीय स्थिति पर चिंतन-अनुचिंतन हुआ।

### श्रमण संगीति

लुधियाना के उपनगरों में धर्म प्रभावना करते हुए परम पून्य आचार्यश्री जी मुल्लापुर आदि क्षेत्रों को स्पर्शित करते हुए जगराओं पधारे। जगराओं में आपश्री से पूर्व ही लगभग पचपन साधु-साध्वियों पधार चुके थे। वहां पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए।

दिनांक 20 मार्च को परम फून्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाया गया। 21 से 25 मार्च तक आचार्यश्री के सान्निच्य में श्रमण-श्रमणीवृन्द की संगोध्ठी हुई। इस संगोध्डी में श्रमण संघ के विकास के लिए काफी चिंतन-मनन हुआ। मुनि-मण्डलों, साध्यी मंडलों में साधना, स्वाध्याव, धर्म प्रभावना आदि कार्यों में पारस्परिक सहयोग का संकल्प लिया गया। ध्यान साधना, बाल संस्कार, शाकाहार प्रचार, व्यसन मुक्ति, व्यक्तित्व विकास आदि कार्यक्रम जो आचार्यश्री जो द्वारा 'मानव मंगल मैत्री अभियान' के स्वादिक संवत्त चलाए जा रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों को सभी श्रमण संघीय मुनि संवत्त रूप से प्रचारित-प्रसारित करेंगे, ऐसा निश्चय किया गया।

25 मार्च को होली चातुर्मास के प्रसंग पर आचार्यश्री ने अपने श्रीमुख से कई वर्षावासों की घोषणा को। 28 मार्च को परम फूच्य आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म. की 13वीं पुण्य तिथि मनाई गई। आचार्यश्री सहित सभी प्रवक्ता मुनिराजों और साध्वियों ने आचार्यश्री के महनीय गुणों का स्मरण किया एवं उन्हें हारिक श्रद्धा पृष्प अपित किए।

मार्च मास के ऑतम दिन अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी कफ़िंस के अध्यक्ष श्री सुवालाल जी बाफणा के नेतृत्व में लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने आवार्यश्री के दर्शनों का लाभ ितया। संधैवय के प्रयासों एवं उपक्रमों की रिपोर्ट आपश्री के समक्ष रखी। आपश्री ने सम्बय प्रयासों की प्रशंसा की एवं फसाया-श्रमण संधीय गरिमा के अनुरूप हम समन्वय के सदैव पक्षधर हैं। उसके लिए हमने पूर्व में भी सकारात्मक प्रयास किए हैं एवं भविष्य में भी हमारे प्रयास प्रगतिशील होंगे। आचार्यश्री के विचारों का सभी ने अनुमोदन किया।

### अवशान अदिति का

शिवाचार्य श्री की मातेश्वरी आदरणीया श्रीमती विद्यादेवी जैन का स्वगंवास दिनांक चार मई को पूरे समाधिभाव पूर्वक उनके निवास स्थान मलौट मण्डो में हुआ। माता विद्या देवी एक आदर्श सुश्राविका एवं तपस्विनी सन्नारी थी। उनका जीवन तप, त्याग, सेवा, स्वाध्याय और समता का जीवन्त प्रतिमान था। शिवाचार्य जैसे अतिजात पुत्र रत्न को जन्म देकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।

आदरणीय मातंत्रवरी के निधन से सर्वत्र शोक की लहर दौड़ गई। कई जगड़ श्रद्धांजित समाओं का आयोजन किया गया। विभिन्न लोगों ने माता जी को श्रद्धांजित अर्पित की। जैन धर्म दिवाकर आचार्थ सम्राट् श्री शिव मुनि जी म. ने भी श्रद्धांजित सर्देश प्रेमित किया। आचार्थश्री का सरेश शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं—''मारतीय संस्कृति में माता को सर्वोपिर स्थान दिया गया है। 'मातृ देवो भव' अर्थात् मां देवता के समान होती है। माता का ऋण चुकाना सहज नहीं होता। आगमों में कहा गया है—संतान अगर अपने माता-पिता को धर्म-मार्ग पर बढ़ने में सहयोग दे तो वह उनके महान ऋण से उऋण हो सकता है।

आदरणीय माताजी का समग्र जीवन धर्म से ओत-प्रोत रहा। उनके हृदय में प्राणीमात्र के लिए मैत्री, करुणा और सहदयता के माव थे। वे अपने कर्तत्व्य के प्रति सदैव जागरूक रहती थीं। जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को उन्होंने सहजता और सरलता से स्वीकार करते हुए जीया। भारतीय नारी के समस्त गुण उनके जीवन में विद्यमान थे। उन्होंने एक आदर्श माता की भूमिका निभाते हुए बचयन से ही हमें धर्म के संस्कार प्रदान किए। प्रभु महावीर के वीतराग मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान की और जीवन-भर हमें अपने कर्तत्व्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणाएं दीं। माताजी जब भी दर्शन करने आती थीं, हमेशा एक ही बात कहती थीं—ऊपर उठो, और ऊपर उठो। फरीदकोट जब माताजी दर्शन करने आए थे, उन्होंने अपने हृदय से सब को आशीवींद प्रदान किए। उन्हें समाधि की और बढ़ने के भाव रखने की प्रेरणा भी दी गई।

उक्त अवसर पर माताजी के पुत्र-पौत्र परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हं।''

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

### प्रवास कार्यक्रम

जगराओं मण्डी से परमफून्य आचार्य देव अहमदगढ़ मण्डी पधारे जहां पर विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। 7 मई को परम फून्य शिवाचार्य भगवन् का चादर समर्पण दिवस मनाया गया। 11 मई को परम फून्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज का जन्म दिवस तथा अभण संघ स्थापना दिवस मनाया गया एवं अक्षय तृतीया के पारण संपन्न हुए। इसी पवित देन आचार्यश्री के सानिच्य में चार मुमुश्च बहनों—वैरागन प्रतिभा जैन, वैरागन प्रया जैन, वेरागन ईशा जैन एवं वैरागन दीपित जैन ने आईती प्रक्रन्या अंगीकार को।

अहमदगढ़ मण्डी से परमफूच आचार्य देव कुप्पकलां स्थित आदीश्वर धाम पधारे। आदीश्वर धाम के भव्य प्रांगण में परम पूज्य आचार्य श्री का 34वां दीक्षा दिवस भव्य आयोजन पूर्वक मनाया गया। इसी दिन अहमदगढ़ मण्डी में दीक्षा लेने वाली साध्वियों को बड़ी दीक्षा का पाठ प्रदान किया गया।

परम फूच आचार्यश्री एक मास पर्यंत आदीश्वर धाम में विराजित रहे। इस प्रतम्ब प्रवास में आचार्य श्री ने जहां निजी साधना की वहीं सामृहिक साधनाएं भी निरंतर प्रगतिमान रहीं। एक मास की अवधि में आत्म ध्यान साधना के विभिन्न वरणों के सात शिविर स्थापित किए गए। सैकड़ों लोगों ने ध्यान की गहराई का अनुभव किया एवं कई मुमुश्रुओं ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स संपन्न किया।

#### चौंतीशवां वर्षायोग

208 ...

जालंधर एक ऐतिहासिक भृमि है। महायोगी शिवाचार्य भगवन् ने अपनी संयमीय साधना के चौतीसवें पावस प्रवास की यहां पर स्थापना की। संधीय विवादों के चलते चातुमांस की दो धाराएं यहां पर वह रही थीं। दोनों पसों ने बिना किसी राग-द्वेष के धमंक्षेत्र का सिंचन किया। परम पून्य शिवाचार्य श्री के पास संतुलन साधने की एक विलक्षण दृष्टि है। आप विवाद में पढ़े बिना आत्म-संवाद की मुद्रा में रहते हैं। विरोध में विनोद के भाव को खोजते हैं। आपका विश्वास बहिष्कार में नहीं परिष्कार में है। जालंधर चातुमांस समता योग की साधना की कसीटी था। आप श्री ने अनेकता में एकता को जीया है। इसलिए धर्मप्रभावना आपका लक्ष्य है। धर्म का विस्तार आपका मिशन है। आप मानते हैं कि सभी धार्मिकों की लड़ाई अधार्मिकों से है। कभी दो धार्मिक आपस में नहीं लड़ते।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

आपश्री के जालंधर में प्रवेश के दिन से ही नगर की फिजाएं बदल गईं। जन-जन के मन में उमंग और उत्साह का संचार हुआ। वर्षावासिक प्रवेश पर श्रद्धालुओं का विशाल सागर ठाठें मार रहा था।

ऐतिहासिक वर्षावास प्रवेश यात्रा लक्ष्मी पैलेस पर संपन्न हुई। वहां पर परम पूज्य आचार्य श्री का भाव भरा अभिनंदन किया गया। उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री सावित्री जो म., महासाध्वी श्री शिमला जो म. 'उमेश', आदि सहासाध्वी श्री सुलक्षणा जी म., महासाध्वी श्री संतोष जो म. 'जम्मू', आदि साध्यीवृदं तथा विभिन्न नगरों से आए हुए प्रमुख श्रावकों ने आचार्यश्री का अभिनंदन किया एवं वर्षावास को सफलता के लिए मंगल कामनाएं अभिव्यक्त को। सवंश्री हीरालाल जी जैन लुधियाना, श्रावकरत्न श्री नृपराज जैन मुंबई, श्री सुमतिलाल जो कर्नावट मुंबई, हरियाणा महासभा के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जो जैन चण्डीगढ़, श्री अनिल जैन वीरनगर दिल्ली, श्री अरिहंत जैन, मंगल देश महासंग्री श्री भो मोहनलाल जो जैन आदि गण्यमान्य व्यक्तियों ने परम पुज्य आचार्य देव का स्वागत-अभिनंदन किया।

उक्त अवसर पर परम पूज्य आचार्य देव ने अपने मंगलमय उद्बोधन में फरमाया—अरिहत, सिद्ध, साधु और केवलि-प्ररूपित धर्म परम मंगल रूप है। ये वार हो लोक में उत्तम एवं शरण रूप हैं। वर्षात्मक की अवधि में इन परममंगल की तप, स्वाध्याय, ध्यान और सेवा के द्वारा हम सभी को आराधना करती है। अरिहतं की आराधना आत्मराधना है, सिद्ध की आराधना आत्मराधमा है, साधु की आराधना आत्मराधना है और केवलिग्ररूपित धर्म की आराधना भी आत्मराधना ही है। इन चारों की आराधना करते हुए निश्चय नय से आप अपनी ही आत्मा की आराधना करते हैं। इसिलए स्मरण रखें आत्मरिक रूप से आपको आत्मा ही मंगल रूप है। कार्यों से ध्यान को हटाकर अपनी आत्मा के कल्याण पर ध्यान लगाइए। इसी से वर्षावास का सम्यक् सुफल आपको पापन होगा।

उसी अवसर पर परम फून्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. द्वारा व्याख्यायित एवं परम फून्य आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म. द्वारा संपादित 'श्री स्थानांग सूत्रम्—माग प्रथम' का विमोचन सम्मन हुआ। इस बृहद् आगम का प्रकाशन शिवाचार्य श्री की मातेश्वरी की स्मृति में उनके पुत्र-पौत्रों द्वारा कराया गया। आचार्य श्री की एक अन्य पुस्तक Self development by meditation प्रस्तक का लोकार्यण भी सम्मन हुआ। जालंघर वर्षांवास का प्रारंभ अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ हुआ। तित्य प्रवचनों में भारी जनसमूह उमड़ने लगा। अखण्ड जाप, तपाराधनाएं, बाल-संस्कार शिविर, आत्म ध्यान साधना शिविर, स्वाध्याय शिविर गरि कंमंगलमय अनुष्ठान पूरे वर्षावास की अविध में गिवशील रहे। चार मास के लिए जालंधर धर्मतीर्ध के रूप में बदल गया। विधिन्न क्षेत्रों के दर्शनार्थी माई-बहनें भारी संख्या में आचार्य देव के दर्शनार्थ आते रहे। आचार्यश्री के सामियक और शाश्यत विषयों पर प्रवचनों में जालंधर का आबालवृद्ध बंध-सा गया। जालंधर के इतिहास में ऐसी उपस्थित और जन्दानार प्रधास कर सा गया। सामय-समय एम राहपुरुषों को जन्म-जर्योतयों एवं स्मृति दिवसों को गूणानुवाद के रूप में मनाया गया। पर्युषण पर्व एर भारी संख्या में तपाराधनाएं हुई। बौरासी लाख जीवायोनियों के जीवों से क्षमापना को गई।

धर्म और ध्यान की गंगा-यमुना में जालंधर निवासियों ने आकण्ठ गोते लगाए। जालंधर के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में साधु-साध्वियों जी महाराज के नेश्राय में ध्यान शिविरों के आयोजन होते रहे।

वर्षांवास की अविध में 'आत्म-शिव-शुक्ल' जयंती के पावन प्रसंग पर बृद्ध श्रावक सम्मलंन संयोजित किया गया, जिसमें भारतवर्ष के विविध अंचलों से 150 के लगभग श्रीसंघों के प्रतिनिधियों ने माग लिया। श्रमण संघ के विकास के तिकास के तिकास के विकास के तिकास मम्मलन में सावन तिया गया। सम्मेलन में श्रावकत्तर श्री समिताथ जो जैन, समाजरल श्री हीरालाल जो जैन, श्री नृपराज जो जैन मुंबई, श्री हुक्मचंद जो जैन, श्री कक्दरास जो पोरावाल पूणे, श्री गर्जसिंह जो झामड़ इंदौर, श्री मांगीलाल जो जैन, श्री अंकारिसंह जो सिरोया, डॉ. कैलाश जैन, श्री बहाइद चंद जो जैन, श्री मोंहनलाल जैन, श्री निर्मल पोखरणा, श्री अमित राय जेन, श्री क्रातिल जेन, श्री निर्मल पोखरणा, श्री अमित राय जेन, श्री क्रातिल जो जैन, श्री स्त्रीमण संग्रीय संगठन व सुदृहता पर बल दिया।

श्रमण संघ के चहुंमुखी विकास हेतु 'अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रावक समिति' का गठन किया गया। इस समिति के चेयरमैन के रूप में श्री सुमितलाल जी कर्णावट को सर्वसम्मित से चुना गया। यह समिति सभी संतों की शिक्षा, स्वास्थ्य व सभी प्रकार के संयमीय सहयग के साथ-साथ श्रमण संघ के विकास में अपनी बहुआयामी सेवाएं प्रदान करेगी।

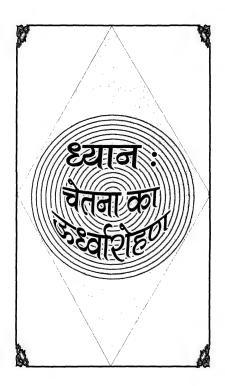

आपकी वाणी में, विचार में, आचार में व्यवहार में , स्वीकार में , नकार में ध्यान की

आहट है। आए इक्कीसवीं सदी के एक ऐसे

ध्यानयोगी मुनीञ्चर हैं जिन्होंने ध्यान को

जीवन शैली के साथ जोड़ा है। आपने ध्यान

को जीया, ध्यान के रस को पीया, ध्यान

आपका सास–सांस बना, पथ, पाथेय और

मजिल बना। या यूं कह दे कि ध्यान के बिना

शिव के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की

जा सकती है।

# ध्यान : चेतना का ऊर्ध्वाशेहण

ध्यान आत्म यज्ञ का अनुष्ठान है ध्यान मन को सामने बैठाकर समझाने की कला है। ध्यान आवेगों, कषायों के रसायन को बदलने की किमिया है। ध्यान अपने कांधे पर अपने अस्तित्व को उठाने का अभियान है। ध्यान चेतना का ऊर्ध्वारोहण है। ध्यान विराग का चिराग है।

ध्यान अपने भीतर उतरने की सीढ़ी है।

ध्यान अपने भीतर जागरण की विधि है। अपने भीतर जाग जाना स्वयं से परिचय साध लेना. स्वयं को उपलब्ध जो जाना ध्यान है।

भगवान महावीर ने 'ध्यान' शब्द को समग्र रूप में ग्रहण किया है। भगवान ने फरमाया—ध्यान दो प्रकार का है—(1) 'पर' से जोडने वाला ध्यान और (2) 'स्व' से जोड़ने वाला ध्यान। प्रथम ध्यान के दो भेद हैं-आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त्त शब्द का अर्थ है दखी होना और रौद्र शब्द का अर्थ है-क्रोधित होना। 'पर' अर्थातु दूसरे से जुड़कर व्यक्ति दुखी ही हो सकता है. कोधित और उन्मादित ही हो सकता है। वह 'पर' के चिंतन में निमग्न रहता है। संदर वस्तओं का आकर्षण, असंदर वस्तओं का विकर्षण, जिन व्यक्तियों को उसने अपना माना है उनका हित चिंतन और जिनको शत्र माना है उनके प्रति अहित का चिंतन, इसी ध्यान में संलग्न रहता है मानव। ध्यान का यही प्रश्न आर्नश्यान और मैटश्यान कहलाता है।

ध्यान का द्वितीय प्रकार है—स्व से जोडने वाला ध्यान। इसके भी दो भेद हैं--धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। स्वयं से जुड़ने के लिए धर्मध्यान प्रथम चरण है। शुक्ल ध्यान द्वितीय और ॲतिम चरण है। धर्म का अर्थ है–स्वभाव। aaa शिवाचार्य • जीवन-दर्शन aaa

जो ध्यान साधक को उसके मल स्वभाव-आत्मस्वभाव से जोडता है वह धर्मध्यान है। जान और दर्शन आत्मा के मल स्वभाव हैं। धर्मध्यान की यात्रा में साधक के भीतर ज्ञाता-द्रष्टाभाव का विकास होता है। जब साधक वस्तु के स्वभाव को जानकर उसके प्रति राग और द्वेष में नहीं बहता है. मात्र द्रष्टाभाव की दशा में रहता है तब वह धर्मध्यान की उच्च भमिका में प्रवेश करता है। धर्मध्यान की उच्चतम भूमिका का नाम ही शुक्ल ध्यान है। शुक्ल का अर्थ है विशुद्ध। शुक्ल ध्यान की अवस्था में साधक शीघ्र गति से विशाल कर्मराशि को भस्मीभत करके परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

आज विश्व में ध्यान बहचर्चित शब्द है। ध्यान के शिक्षण और प्रशिक्षण शिविर आज सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। परंतु जैन ध्यान पद्धति को समझे बिना ध्यान के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। आज मानसिक एकाग्रता. शारीरिक शिथिलता और श्वास की गति प्रक्रिया को ही ध्यान का स्वरूप मान लिया गया है। मन और शरीर की एकाग्रता और शिथिलता तथा विशेष श्वास प्रक्रिया से आनन्द की झलक अवश्य मिलती है. ताजगी और तन्दरुस्ती का अनुभव भी होता है, पर वह बहुत छोटी बाते हैं। जैन साधना पद्धति में ध्यान का प्रथम स्थान है। जैन मुनि के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वह अहर्निश अप्रमत्त रहे। अप्रमत्त का अर्थ है-वह न राग में बहे और न द्रेष में बहे। राग में मन बहे तो उसे तत्क्षण विराग में लौटा ले। मन में द्रेष का भाव जगे तो उसे तत्क्षण उसके प्रति सावधान करे और प्रतिक्रमण द्वारा उसकी शब्दि करे। जैन साधना परम्परा में प्रतिक्रमण की साधना एक आवश्यक साधना प्रक्रिया है जिसे साधक प्रतिदिन करता है। प्रतिक्रमण ध्यान का ही एक अंग है। प्रतिक्रमण में साधक बाहर से भीतर लौटता है। उस साधना में साधक दिन भर के अपने विचार, वाणी और व्यवहार का अवलोकन करता है। जहां भी उसकी साधना में स्खलना हुई है उसका वह प्रायश्चित और तपानष्ठान द्वारा प्रशालन करता है।

जैन साधक का समग्र जीवन ही ध्यान का पर्याय है। प्रतिपल धर्मध्यान और शक्लध्यान में संलग्न रहना ही उसकी साधना का सार है। नियमित रूप से भी उसके लिए यह विधान है कि वह प्रतिदिन दिन और रात के चौबीस घण्टों में से बारह घण्टे ध्यान साधना को समर्पित करे।

ध्यान साधु की साधना का प्राण है। ध्यान के अभाव में उसकी साधना \*\*\* 304 \*\*\* ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन •••

ऐसे हैं जैसे गंधहीन पुष्प। श्रमण परंपरा में ध्यान की साधना काफी समय तक अविक्रिन रूप से चलती रही। परन्तु शनै:-शनै: श्रमण परंपरा में लोक-मंगल का पक्ष प्रधानता पाता गया। उसकी साधना में ध्यान का पक्ष गौण बनता चला गया। तीर्थंकरों की ध्यान मुद्राएं तो शेष रह गईं, पर उनकी ध्यान विधियां विच्छिन्नप्राय: हो गईं।

श्रमण परंपरा में समय-समय पर क्रांतचेता मनस्वी मुनिवर उभरते रहे जो शुद्ध साधना द्वारा स्व-पर कल्याण का उद्घोष करते रहे। ऐसे मनस्वी मुनिवरों द्वारा ही समय-समय पर आगमोद्धार अथवा क्रियोद्धार के पावन अनुष्ठान संपन्न हुए। इसी परम्परा में हमारे पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज हुए। पूज्य आचार्य देव एक उच्चकोटि के साधक थे। ज्ञान और ध्यान का अद्भुत संगम उनकी प्रज्ञा में प्रवाहित हुआ था। पूज्य आचार्य देव की ध्यानमुद्रा आज भी मुमुक्षुओं को रोमांचित करती है। ध्यान द्वारा उनकी प्रज्ञा हतनी सुनिर्मल बन गई थी कि उसमें अवधिज्ञान की झलक उत्तर आई थी। आंखें बंद रखते हुए वे हजारों मील तक देख लेते थे।

ध्यान के उसी सिद्धान्त और प्रयोग के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं आचार्य प्रवर श्री शिल मुनि जी महाराजा आपका जीवन ध्यान है, आपकी साधुता ध्यान मगन है। आपकी सांच में ध्यान डोलता है, आपके स्वर्ग भंध्यन बोलता ध्यान ध्यान आपके लिए कोई विधि-विधान नहीं है, बल्कि सहज जीवन धर्म है। आपकी वाणों में, विचार में, आचार में, व्यवहार में, स्वीकार में, नकार में ध्यान की आहट है। आप इक्कीसवीं सदी के एक ऐसे ध्यान योगी मुनीश्वर हैं जिन्होंने ध्यान को जीवन शैली के साथ जोड़ा है। आपने ध्यान को जीया, ध्यान के रस को पीया, ध्यान आपका सांस-सांस बना, पथ, पाथेय और मंजिल बना। या यूं कह दें कि ध्यान के बिना शिव के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

शिवाचार्य के आकार-निराकार व्यक्तित्व के अंतरंग-बहिरंग सभी तलों को ध्यान ने जगमगाया है। आपने ध्यान का चिराग जलाकर जगत को प्रकाश का प्रसाद बांटा है। आप ध्यानमय सोचते हैं और ध्यानमय रचते हैं, इसलिए आपकी सर्जना में एक समग्रता है जो ध्यान की कध्वारोही यात्रा में आपको मिली है।

बाल्यावस्था से ही ध्यान ने आपको आकर्षित किया। चित्रों में तीर्थंकर

महाबीर की ध्यान मुद्रा को देखकर आप उसका अनुसरण करते। युवावस्था में ध्यान प्यास बनकर आपके प्राणों में घुल गया। अंततः ध्यान को जानने और जीने की सघनतम जिज्ञासा ही आपकी दीक्षा का द्वार बना। मुनि जीवन के प्रत्येक क्षण में आपश्री ने ध्यान को जानने के लिए स्वाध्याय किया, मुनियाँ, मित्रों और योगियों के समक्ष जिज्ञासाएं रखीं, चर्चाएं कीं। निरंतर स्वाध्याय, साधना और अध्यास से आपके अंतर में ध्यान का दीप जल उठा।

ध्यान की नाव पर बैठकर आपने अनन्त आत्म-सागर में पर्यटन किया। आपश्री गहरे और गहरे पैटे। नासिक की पुण्य धरा पर सधन समाधि के क्षणों में गुरुगम से एक विशिष्ट ध्यान पद्धति आपको प्राप्त हुई। साथ ही यह प्रबल प्रराणा भी प्राप्त हुई-शिव! ध्यान में रमो और इस महाप्रसाद को जगत में बांटो।

तब से आपश्री ध्यान रूपी महाप्रसाद जगत में बांट रहे हैं। आपके आमंत्रण में बंधकर लाखों मुमुक्षुओं ने ध्यान की गंगा में गोते लगाए। जिसने भी इस गंगा में गोता लगाया वह मंत्रमुग्ध बन गया। प्रत्येक साधक को दिच्य अनुभव हुआ।

#### *ब्रात्म*ध्यान का स्वरूप

आत्मध्यान स्वयं से साक्षात्कार की एक अनुपम विधि है। आत्मध्यान एक ऐसी साधना शैली है जिसके द्वारा साधक सरलता से स्व-न्यक्रप से परिचय साध लेता है। वस्तुत: ध्यान स्वयं को समझने, जानने और उपलब्ध होने का आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्यान की हजारों विधियां हैं। सभी का लक्ष्य आत्मसंपदा की उपलब्धि हो। आत्मध्यान की भी यही फल निष्पत्ति है।

'आत्मध्यान' इस शब्द में 'आत्म' शब्द के दो फलितार्थ हैं—(1) स्वात्मा और आत्मगुरु। इस साधना विधि की उपलब्धि आत्मगुरु के अद्भूष्ट-आशीष से हुई और यह विधि स्वात्मा से जोड़ने वाली है। इसलिए पूर-शिवाचार्य द्वारा इस विधि विज्ञान को 'आत्मध्यान' नाम प्रदान किया गया। आत्मध्यान आत्मबोध की जागृति का सरल और श्रेष्ठ उपाय है। इस साधना में सर्वप्रथम साधक की पात्रता निर्मित की जाती है। आगमों में कहा गया है कि पात्र को ही साधना देनी चाहिए। इसलिए साधक में दाशियल बोध को विकसित किया जाता है। परिवार, समाज और देश के प्रति उसके क्या दायिल हैं, इसके लिए उसे तैयार किया जाता है।

शरीर, मन और आत्मा ये तीन तल हैं। आत्मध्यान में विभिन्न आसनों के द्वारा शरीर को स्थिर किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से मन को शांत किया जाता है और ध्यान के द्वारा आत्मशद्धि का अनष्ठान संपन्न किया जाता है। इन तीन तलों पर नियमित साधनात्मक अध्यास से साधक में जाता-दष्टाभाव का विकास होता है। साधक परिस्थितियों से ऊपर उठकर उनका दृष्टा मात्र शेष रह जाता है। परिस्थितियां उसे चलायमान नहीं बना पाती हैं। वह संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है। वह अपना मालिक बन जाता है। उसका प्रत्येक कार्य संदर और सख देने वाला हो जाता 핡

आत्मध्यान की साधना से व्यक्ति विशुद्ध आत्मतत्व से परिचित बनता है। उसे यह आत्मबोध प्राप्त होता है कि उस पर आरोपित शरीर, नाम, धाम, पद, प्रतिष्ठा आदि अन्य हैं और वह अन्य है। इनकी विद्यमानता और अविद्यमानता दोनों ही दशाओं में उसका अनन्य स्वरूप सदा शाश्वत और अखण्ड रहता है। शरीर, नाम, धामादि की विद्यमानता उसके हर्ष और अविद्यमानता शोक का कारण नहीं बनते। वह अपने भीतर पर्ण समद्धि को अनुभव कर लेता है। इसलिए वह प्रतिक्षण आनंद में रहता है।

परम पज्य आचार्य देव ने अपनी ध्यान विधि को 'आत्म-ध्यान' नाम पदान किया है।

आत्मध्यान साधना के तीन चरण हैं-(1) बेसिक कोर्स (2) एडवांस कोर्स-1 (3) एडवांस कोर्स-11 (आवासीय)।

बेसिक कोर्स (Self meditation course)-यह दो-दो घण्टे की पंचदिवसीय साधना है जिसमें श्वास की प्रक्रिया, ध्यान एवं जीवन जीने के सूत्रों का अनुभवात्मक प्रयोग करवाया जाता है। इससे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तल पर लाभ होता है। जीवन के सर्वांगीण विकास में यह कोर्स बहुत ही महत्व रखता है। समता एवं शांति को प्राप्त करने की यह मालना विधि है।

इस कोर्स के माध्यम से अनेकानेक रोग जैसे-ब्लड प्रेशर, डायबिटिज, हृदय रोग, अस्थमा आदि में विशेष लाभ होता है। व्यसन मुक्ति एवं आदतों की गुलामी से छड़ाने में यह कोर्स बहुत ही लाभदायक है।

एडवांस कोर्स-1 (Advance course-I) - यह ध्यान साधना का द्वितीय \*\* शिवाचार्य · जीवन-दर्शन \*\*\*

चरण है। एडवांस कोर्स-1 में उन्हीं साधकों को बैठने की अनुमति होती है जिन्होंने बेसिक कोर्स पहले कर लिया है। इसकी अवधि तीन दिन की है जो ग्रात: स्यॉदय से शाम तक चलता है। यह साधना विधि साधकों को अंतरंग अनुभूतियों से अवगत कराती है। इस त्रिदिवसीय घ्यानाध्यास से आत्म स्वरूप का सहज बोध जागृत होता है। साधना की गहराई में प्रवेश करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है।

इस त्रिदिवसीय साधना में योगासन, ध्यान और मौन का अभ्यास किया जाता है। आत्मशुद्धि के लिए योगनिद्रा एवं कायोत्सर्ग की साधना का अभ्यास कराया जाता है। स्वाध्याय की दृष्टि से जीवन जीने के विविध सूत्र प्रदान किए जाते हैं। इस साधना में आहार शुद्धि पर भी विशेष बल दिया जाता है। इस साधना विधि से साधक शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल प्रात्न करता है। इस साधना का मुख्य आधार है—प्रतिक्षण-प्रतिपल आनंद, सुख और समृद्धि के अन्तर्भावों का विकास। सहज रूप से आदम समाधि का अनुभव करवाने की विधि आचार्य श्री द्वारा प्रदान की जाती है।

एडवांस कोर्स-II ( आवासीय ) (Advance course-II/residential)-आत्म ध्यान सामना का यह तृतीय चरण है। यह चरण वार दिनों में संपन्न होता है। साधक चार दिनों के लिए सम्प्र सम्बंधों, कार्यो, दायिव्हों से प्रंस् होकर साधना स्थल पर ही रहकर साधना करता है। यह शिविर प्रथम दिन प्रात: 6 बजे प्रारंभ होता है और चतुर्थ दिन शाम को 4 बजे सम्पन्न होता है। लगभग 94 घण्टे की साधना में साधक पूर्ण रूप से स्वयं के साथ, अपनी आत्मा के साथ रहता है। आत्मानुभव की यह एक विशिष्ट साधना है जो व्यक्ति की चेतना में आध्यात्मिक क्रांति को जगा देती है। इस साधना से गुजरकर व्यक्ति का आत्मबल, मनोबल और बौद्धिक बल अविश्वसनीय रूप से विद्वि को प्राप्त होता है।

इस तृतीय चरण में साधक निरंतर चार दिनों तक सधन मौन में रहता है। विशेष विधि से योगासन, ध्यान, कायोत्सर्ग एवं शरीर शुद्धि की क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं जो साधना की गहराई में जाने में सहयोग करती हैं। उक्त साधना से अधिकांश शारिरिक एवं मानसिक व्याधियां शांत हो जाती हैं। दुव्यस्तों के चक्रव्यूह में फंसे लोगों ने अपने अनुभव बताते हुए कसा हक चार दिनों में उन्हें उनकी बुरी आदत ने तनिक भी परेशान नहीं किया। इसका कारण है कि इस शिविर में व्यक्ति आत्मशुद्धि की गहन प्रक्रिया से गुजरता है। उसका सीधा तादात्म्य उसकी आत्मा से जुड़ता है। उस क्षण में मनस्-रोग स्वत: विलीन हो जाते हैं।

इस संपूर्ण साधना से गुजरकर साधक एक आध्यात्मिक साधक बन जाता है। उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। धुम्रपान, मदिरापान जैसे कठिन दुर्गुण सहज ही विदा हो जाते हैं।

#### आत्मध्यान की फल निष्पत्ति

- (1) मैं शुद्ध आत्मा हूं। ज्ञान, दर्शन और परम आनंद मेरा स्वभाव है। इस परम संपदा का मैं शाश्वत स्वामी हूं।
- (2) शरीर, नाम, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार—ये सब 'पर' हैं। ये सभी संबंध शरीर के हैं और मैं शरीर नहीं हं।
- (3) यह संसार व्यवस्थित रूप से चल रहा है। हम इसे चलाने वाले नहीं हैं और न ही ऊपर बैटा परमात्मा इसे चला रहा है। यह अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है।
- (4) इस जगत में मुझे जो मिल रहा है अथवा जिससे मेरा संबंध है वह मेरे अपने कर्म के अनुसार है। मैं आनींदत रहते हुए समस्त फाइलों का निपटार करूंगा। समभाव की ढाल से विषमता के विष-प्रहारों को नि:सत्व करूँगा।
- (5) शुद्धात्मा के बहिखाते में अप्रमत्त रहकर वृद्धि करूंगा। जगत के समस्त प्राणियों में आत्मभाव के दर्शन करते हुए राग-द्वेषादि भावों को निर्मूल करूंगा।

उपरोक्त पांच प्रकार के भावों / संकल्पों के विकास के साथ आत्मध्यान का कोर्स संपन्न होता है।

परम पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में आत्म-ध्यान शिविर देश के विभिन्न नगरों में निरंतर चल रहे हैं। आचार्यश्री द्वारा प्रशिक्षित साधक शिविरों का मंचालन करते हैं।

पाठकों के मानस में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आत्स-घ्यान की सामान्य जानकारी ही यहां दी गई है। उसकी विधि विशेष का विश्लेषण नहीं किया गया। इस विषय में स्मष्ट करना चाहूंगा कि—वस्तुत: घ्यान लेखन या संभाषण का विषय नहीं है। ध्यान अनुभव का सच है। लेखन अथवा अनुभव की कार्यन व्हार्ग करने संभाषण द्वारा स्थूल को ही प्रकट किया जा सकता है, सूक्ष्म को नहीं। ध्यान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीवन शैली है। उस जीकर ही, उसे चख कर ही उसके स्वाद को अनुभव किया जा सकता है। परम फूच शिवाचार्य अभी मौजूद हैं। उनकी उपस्थित भव्य मुभुशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं अभने पाठकों को आग्रह करूंगा कि उन द्वारा बहाई जा रही ध्यान गंगा में एक इबकी अपश्य लगाएं। वह एक दुबकी आपको जीवन का सर्वोच्च और मधुरातम अनुभव देगी।





शिवाचार्य के प्रत्येक वचन में जीवन का संदेश हैं। उनकी कलम से सृजित प्रत्येक

प्रदान करने वाला महामत्र है।

उनका शब्द-ससार भव-ससार से मुक्ति

अक्षर अनक्षर की आहट उत्पन्न करता है।

# शिव शाहित्य : एक अवलोकन

संत विश्व की सर्वोच्च सत्ता है। असंत द्वारा सृजित सत्ताएं निर्मित होती हैं और खो जाती हैं। पर संत की सत्ता अनादि निधान है। वह सदा से हैं, सदैव रहेगी।

संत की सत्ता त्याग के घरातल पर खिलती है। संसारी की सत्ता भोग के कीच में पलती है।

ᇍ

निस्पृह, निपट और नग्न संत-व्यक्तित्व में जिस समृद्धि और सम्मोहकता के दर्शन होते हैं उस समृद्धि और सम्मोहकता के दर्शन किसी राजधिराज में नहीं हो पाते हैं।

बाहर में आंख मूंदकर संत अपने भीतर में विकासमान बनता है। संसारी स्व से अपरिचित बनकर बाहर में समृद्धि के शिखर तलाशता

संतत्व एक विलक्षण घटना है। संत की सत्ता उसके स्वयं के सुख का संधान नहीं करती है, बल्कि समस्टि के सुख का साम्राज्य स्थापित करती है। संत समस्टि के कल्याण का स्त्रोत प्रवाहित करता है। अपनी जीवन शैली से वह जगत को सत्य का राजमार्ग दंता है जिस पर कदम बहाकर जगत जगरीज्ञवर की सत्ता का भीभाग्य पा सकता है।

संत की मौन साधना संसारियों के लिए सर्वोच्च जीवन शैली का आदर्श है।

संत का वचन परम जीवन का आध्यात्मिक अनुसंधान है। और संत का सृजन सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता का संविधान है।

भारतीय साहित्य की परम्परा में संतों के सृजनधर्मी साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। संत साहित्य में ऐकान्तिक रूप से स्व-पर कल्याण की अभिव्यंजना हुई है। संतों ने जो भी रचा उसमें उनका लोक मंगल का स्वर सर्वाधिक ध्वनित हुआ है। 'स्वांत: सखाय और सर्वजन-सर्वजीव हिताय' उसके साहित्य का पाणतत्त्व रहा है।

अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय ऋषियों, मनियों और संतों में साहित्य साधना के लिए आकर्षण रहा है। वर्तमान में उपलब्ध उपनिषद, आगम, त्रिपिटक, संत साहित्य आदि उनकी साहित्य साधना का परिणाम है। वर्तमान में भी संतों द्वारा उत्कष्ट साहित्य की रचना की जा रही है।

साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि विगत शताब्दी के पारंभ से वर्तमान तक साहित्य का जिस गति से विकास और आलेखन हुआ है उतना विकास और आलेखन विगत दो हजार वर्षो में भी नहीं हुआ। साहित्य-सूजन की इस रफ्तार में निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। पर कुछ उत्कुष्ट साहित्य भी रचा गया है।

जैन साहित्य का विहंगम अवलोकन करने पर उसकी समृद्धि और विशालता के सहज दर्शन होते हैं। आगम साहित्य के रूप में वर्तमान में बत्तीस आगम उपलब्ध हैं। आगम साहित्य के आधार पर रचित आगमिक साहित्य की परम्परा भी अतीव समद्ध है। आचार्य हरिभद्र सरि, आचार्य हेमचन्द्र सरि प्रभित आचार्यों ने कई उत्कष्ट ग्रन्थों की रचना की जिनमें से कतिपय ग्रन्थ वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। वर्तमान कालीन साहित्यकार मनियों की भी एक लम्बी शंखला है जिनमें आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी म., आचार्य प्रवर श्री अमोलक ऋषि जी म., आचार्य श्री घासीलाल जी म., अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी म. 'कमल', आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी म., आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मनि जी म., यवाचार्य श्री मधकर मिन जी म., आदि मनीषी मिनवर तो स्थानकवासी जैन परम्परा से सम्बन्ध रखते हैं। तेरापंथ जैन परम्परा में आचार्य श्री तलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विपल और उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। श्वे. मुर्त्तिपुजक एवं दिगम्बर सम्प्रदाय में कई विद्वान मुनियों ने जैन साहित्य की विपूल रचना द्वारा भारतीय साहित्य को समद्ध किया है।

साहित्यकार जैन मनीषी मनियों में स्थानकवासी श्रमण संघ के आचार्य सम्राट श्री शिव मनि जी महाराज का अपना एक विशिष्ट स्थान है। आचार्य प्रवर सरस्वती पुत्र हैं। ज्ञानाराधना और सुजन-साधना में आपकी सघन रुचि है। मुनि-जीवन में प्रवेश लेने के समय से ही आपमें सजनधर्मिता का विकास हुआ। ज्ञान की प्यास तो आपमें जन्मजात रही है। अपने साध्-जीवन \*\*\* 314 \*\*\*

••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन •••

के प्रथम कुछेक वर्षों में आपने कई छोटी-छोटी पुस्तकों कीं रचना की। पत्र-पत्रिकाओं में भी आपके चितनपूर्ण आलेख स्थान पाते रहे। यह आपके मुजनात्मक स्वभाव का ही प्रमाण है कि आपने मुनि दीक्षा के प्रथम वर्षे ही ही हो। उन्हें पत्र के कि पत्र का तीर्वकारी ही। उप्त कार्तिकारी शुरुआत थी। आप प्रथम मुनि हैं जिन्होंने मुनि जीवन में रहते हुए विश्वविद्यालयी अध्ययन को जारी रखा। उस समय आपके इस निर्णय की परम्मरावादियों द्वारा आलोचना भी हुई। पर बाद में इस स्वस्थ परम्परा को स्वीकृति और सम्मान मिला और आज अनेक श्रमण-श्रमणियों ने उच्च शिक्षा द्वारा संघ का मान बदाया है।

परम पूज्य आचार्यश्री की कई कृतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। आप द्वारा लिखित शोध प्रबन्ध 'भारतीय धर्मों में मुक्ति विचार' एक उत्कृष्ट शोधपूर्ण ग्रन्थ है। 'ध्यान एक दिव्य साधना' आपकी द्वितीय ऐसी रचना है जिस पर आपको डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद समय-समय पर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। विद्वद वर्ग और सामान्य मुमुश्च जनता द्वारा आपकी रचनाएं रचि से पढ़ी जा रही हैं।

#### आगम संपादन

आचार्य पर पर आसीन होने पर पूज्य शिवाचार्य का दायित्व क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया। एक सामान्य पुनि के रूप में आपके दायित्व सीमित थे। तदनुसार आपश्री आत्मसाधना और लोकमंगल के पथ पर यात्रा करते हो। पर आचार्य पर पर प्रतिचित होने के पश्चात् विशाल संघ के सुचारू संचालन का विशाल दायित्व आप पर आ गया। संघ में आचार-विचार के समुन्तयन के लिए स्वाध्याय और साधना की अपरिहार्यता को आपने अनुभव किया। साधना के लिए आपने ध्यान का मिशन चलाया और स्वाध्याय के लिए सरल भाषा में आगमों को सर्वेद्यलभ बनाने का संकल्प संजोया। संघ के विरिष्ठ मुनियों से तरसंबंधी चिंतन के पश्चात् आपश्री ने स्वाध्याय और ध्यान को संघ में प्रबल प्रश्रय प्रदान किया।

श्रमणसंघ के प्रथम पट्टधर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. द्वारा व्याख्यायित आगम साहित्य को आधुनिक संस्करणों में संपादित रूप में प्रस्तुत करने का आपने स्वान्य संजीया। उसके लिए आपने आचार्य श्री द्वारा व्याख्यायित अनुपलक्ष्यप्राय: आगमों की प्रतियों को एकत्रित किया। उन आगमों का आपने शब्दश: अध्ययन किया। अपेक्षित संपादन कार्य कर उन प्रन्थों को आधुनिक सज्जा के साथ प्रकाशित कराया। इस कार्य को वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया। अद्यतन बारह आगमों के सतरह संस्करण सर्वसुलभ बन चुके हैं। आगे भी यह कार्य जारी है। आचार्य श्री आत्माराम जी म. की आगम साधना जो उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाई, उन्हों की शैली में पूर्ण करने के लिए आपश्री संकल्पित हैं।

आचार्य श्री आत्माराम जी म. द्वारा व्याख्यायित और आपश्री द्वारा संपादित-प्रकाशित आगम साहित्य की तालिका इस प्रकार है-

- श्री आचारांग सूत्रम् (प्रथम श्रुतस्कंध)
- 2. श्री आचारांग सूत्रम् (द्वितीय श्रुतस्कंध)
- 3. श्री स्थानांग सूत्रम् (भाग एक)
- 4. श्री स्थानांग सूत्रम् (भाग दो)
- श्री उपासकदशांग सूत्रम्
- 6. श्री अंतकृद्दशांग सूत्रम्
- श्री अंतकृद्दशांग सूत्रम् (पर्युषण संस्करण)
   श्री अनृत्तरौपपातिक सृत्रम्
- 9. श्री विपाक सुत्रम्
- 10. श्री निरयावलिका सत्रम
- (कल्पिका-कल्पावर्तीसका-पुष्पिका, पुष्पचूलिका-वृष्णिदशा– पांच उपोगों का संयुक्त संस्करण)
- 11. श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग एक)
- 12. श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग दो)
- श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग तीन)
   श्री दशवैकालिक सुत्रम्
- 15. श्री नन्दीसत्रम
- 16. श्री दशाश्रुतस्कंध सुत्रम्
- 17. श्री आवश्यक सूत्रम् (श्रावक प्रतिक्रमण)

उपरोक्त सोलह आगम सतरह जिल्दों में आज सर्वसुलभ हैं। इसके लिए विगत 5-6 वर्षों में आचार्य श्री ने महान श्रम किया है। उक्त आगमों के सिक्षप्त वर्ण्य-विषयों की अपेक्षा है जो निम्न प्रकार से है।

#### आशम : एक पश्चिय

आगम वह साहित्य है जिसमें तीर्थंकर महावीर के वचन अर्थ रूप में संकलित हैं। अर्थरूप महावीर के वचनों को गणधर देवों ने सूत्र रूप में गुफित किया। अर्थरूप में महावीर से आने के कारण अथवा परम्परा से गुरू से शिष्य तक आर्न के कारण यह ज्ञान राशि आगम एवं श्रुत नाम से विश्रुत हुई। वर्तमान में आगमों की संख्या बत्तीस है। इनमें ग्यारह आंग, बारह उपांग, चार मूल, चार छंद और एक आवश्यक सुत्र है।

## बारह अंगों के नाम

- 1. आचारांग 7. उपासकदशांग
- 2. सूत्रकृतांग 8. अन्तकृद्दशांग
- 3. स्थानांग 9. अनुत्तरौपपातिकदशांग
- समवायांग 10. प्रश्नव्याकरण
   भगवती 11. विपाक
- 6. ज्ञाताधर्मकथांग 12. दृष्टिवाद

वर्तमान में दृष्टिवाद का विच्छेद हो चुका है। वर्तमान में ग्यारह अंग ही उपलब्ध हैं।

#### बारह उपांग

- औपपातिक सूत्र
   कल्पावर्तीसका सूत्र
  - राजप्रश्नीय सूत्र
     राजप्रश्नीय सूत्र
     पृष्पिका
- 3. जीवाभिगम सूत्र 9. पुष्पचूलिका
- 4. प्रज्ञापना सत्र 10. विष्णदशा
- जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र 11. चंद्र प्रज्ञप्ति
   निरयावलिका सूत्र 12. सर्यप्रज्ञप्ति

#### चार मूल सूत्र

दशवैकालिक सूत्र
 उत्तराध्ययन सूत्र
 अनुयोगद्वार सूत्र

#### चार छेद सत्र

- निशीथ सूत्र
   व्यवहार सूत्र
- 2. बृहत्कल्प सूत्र 4. दशाश्रुतस्कंघ सूत्र

#### एक आवश्यक सूत्र

आवश्यक सूत्र अथवा प्रतिक्रमण सूत्र।

उपरोक्त बतीस आगमों में धर्म और दर्शन का विशद व्याख्यान हुआ है। आध्यात्मिक साधना का विशद विश्लेषण जैसा इन आगमों में उपलब्ध है वैसा विश्लेषण विश्व के किन्हीं भी ग्रन्थों में नहीं हुआ है। जैन मनीषी साधकों ने इस विशाल श्रुतराणि को पहले श्रुत परम्परा द्वारा और बाद में स्मरण और लेखन के बल पर सुर्धित रखा। हां, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में जो श्रुत उपलब्ध है वह श्रुत सागर की बूंद मात्र शेष है। निरंतर हासमान बनती स्मरण शक्ति और कालप्रभाव से बढ़ती प्रमाद वृत्ति के कारण श्रुत का विशाल माग विच्छिन हो गया। पर जो उपलब्ध है उसको संरक्षा का संबहन भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। श्रुतधर आचार्यों की श्रुतनिष्ठा हो इस संरक्षा का प्रधान कारण रहा है।

निम्न पॉक्तयों में हम उन आगमों का संक्षिप्त परिचय-क्रम प्रस्तुत करेंगे जिन पर आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने व्याख्याएं लिखी हैं एवं जिनका संपादन-प्रकाशन पुज्य शिवाचार्य श्री ने संपन्न किया है।

## श्री आचारांग सूत्रम्

श्री आचारांग सूत्रम् का द्वादशांगी में प्रथम स्थान है। इस आगम में 'आचार' पर विशद चिंतन हुआ है। आचार का अर्थ है ज्ञान, दर्शन और चारित्र को आराधना करने का विधि-विधान। आचार का प्रकाशक और धारक होने के कारण इस आगम का उक्त नाम पूर्ण सार्थक है। आचारांग सूत्र में दो श्रुतस्कंध है। अध्ययनों के समुदाय को श्रुतस्कंध कहा जाता है। प्रथम भ्रुतस्कंध में और द्वितीय श्रुतस्कंध में सोलह अध्याय हैं तथा कुल पिच्चासी उद्देशक हैं।

इस आगम पर आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने विशाल व्याख्या की रचना की। पूर्व में भी इस आगम पर विभिन्न आचार्यों और विद्वानों द्वारा टीकाएं और व्याख्याएं लिखी जा चुकी थीं। पर आचार्य देव ने जिस विशालता और विराटता से कार्य किया वह अपने आप में अद्भुत और अपूर्व है।

आचार्य देव द्वारा व्याख्यायित इस बृहद् आगम का संपादन फूच्य आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी महाराज ने अपनी कलम कुशलता से किया है। इस विशाल व्याख्या के साथ आचार्यश्री ने विभिन्न सूत्रों पर 'अध्यात्स सार' के ••• 318 ••• रूप में कुछ विशेष टिप्पणियां लिखकर इस आगम को और अधिक सरल और सरस रूप प्रदान किया है। मुमुश्रु पाठकों और स्वाध्याय प्रेमी साधकों द्वारा इस संस्करण का हार्दिक स्वागत हुआ है।

# श्री स्थानांग सूत्रम्

यह तृतीय अंग आगम है। इसमें एक से शुरू करके क्रमश: दस बोलों तक का वर्णन हुआ है। इसमें दस स्थान तथा इक्कीस उद्देशक हैं। स्थान शब्द अध्याय शब्द का पर्यायवाची है। इस आगम में जीव, अजीव, स्व-सिद्धान, एम-सिद्धानत, लोक, अलोक, पर्वत, द्वीप आदि चेतन और जड़ का विशाल वर्णन हुआ है। दार्शनिक चर्चाएं इस आगम में विशर रूप में हुई हैं।

परम पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने इस आगम पर विशाल व्याख्या की रचना की। इस आगम का प्रथम प्रकाशन उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी म. के संपादन में तीस वर्ष पूर्व हुआ था। गतवर्ष पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी म. की संपादन कला में इस आगम का पुनप्रंकाशन हुआ।

# श्री उपासकदशांग सूत्रम्

अंग सूत्रों में इस आगम का सातवां स्थान है। इस आगम में दस अध्ययन हैं तथा प्रत्येक अध्ययन में एक-एक श्रावक के धार्मिक और पारिवारिक जीवन का वर्णन है। आनन, कामरेव आदि ये दसों श्रावक भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले गृहस्थ साधक थे। ये दसों श्रावक विशाल संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाले थे। इस पर भी उनकी धर्मिनेष्ठा अत्यंत उच्च थी। भगवान महावीर के प्रति उनकी श्रद्धा को दिव्य ताकतें भी चुनौती नहीं दे सकी थीं। इस आगम का मूल स्वर है-गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति धर्म और मोक्ष की साधना कर सकता है।

परम पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने इस आगम की सुन्दर सरल व्याख्या प्रस्तुत की एवं परम पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी म. ने अपने संपादन कौशल से इसे नई सज्जा में प्रस्तुत किया है।

# श्री अंतकृद्दशांग सूत्रम्

यइ अष्टम अंग है। जीवन के ॲतिम क्षणों में कैवल्य को साधकर मोक्ष का वरण करने वाले साधक अंतकृत् साधक कहलाते हैं। इस आगम के एक श्रुतस्काध के आठ वर्गों में संकटित नब्बे अध्ययनों में नब्बे ही अंतकृत् साधकों की जीवन गाथाएं प्रस्तुत की गई हैं। अंतकृत् साधकों का जाख्याता होने से इस आगम का नाम अंतकृद्शांग प्रसिद्ध है। सुरर्शन, अर्जुन, गजसुकुमाल, पद्मावती, काली आदि साधक और साधिकाओं के त्याग और तप का उत्कृष्ट व्याख्यान इस आगम में हुआ है। तप द्वारा आत्मशुद्धि की प्रबल प्रेरणा देने वाले इस आगम को अच्छ दिवसीय पर्युषण बेला में सामूहिक स्वाध्याय की पवित्र परम्परा जैन परम्परा में रही है। इस आगम के स्वाध्याय की पवित्र परम्परा जैन परम्परा में रही है। इस आगम के स्वाध्याय ते हैं। अन्यार्थ देव द्वारा व्याख्यायीय हम अल्प सत्त्व साधक भी बड़ी-बड़ी तपस्याओं को करते देखे बाते हैं। आचार्य देव द्वारा व्याख्यायीत इस आगम का संपादन पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा दो वर्ष पूर्व किया गया। साथ ही पर्युषण उपयोगी मृल, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ एक छोटे संस्करण का भी प्रकाशन किया गया।

# श्री अनुत्तरीपपातिकदशांग शूत्रम्

यह द्वारशांगी का नवम आंग है। इसमें तीन वर्ग और तैंतीस अध्याय हैं। प्रथम दो बगों के तेईस अध्ययनों में राजा श्रेणिक के तेईस पुत्रों की संयम साधना का वर्णन है। तृतीय वर्ग में काकंदी नगरी के धना सेठ का अधिकार है। इस आगम में वर्णित तैंतीस ही साधक उत्कृष्ट संयम का पालन कर अनुत्तर विमान के अधिकारी बने। ये सभी आत्माएं आगामी भव में मोक्ष का वरण करेंगे।

आचार्य देव द्वारा व्याख्यायित और आचार्य श्री द्वारा संपादित इस आगम का द्वितीय संस्करण सन् २००२ में संपन्न हुआ।

# श्री विपाक शूत्रम्

द्वादश अंगों में श्री विपाक सृत्रम् ग्यारहवां अंग आगम है। यह आगम दो श्रुतस्कंघों में विभक्त है, जिनमें प्रथम श्रुतस्कंघ का नाम दुख विपाक और द्वितीय श्रुतस्कंघ का नाम सुखविपाक है। प्रथम श्रुतस्कंघ में पापी जीवों के पापमय आचरणों और उनके पापमय विपाक का दिग्दर्शन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय श्रुतस्कंघ में घर्मात्मा और सदाचारी पुरुषों को जीवनगाथाएं और उनके स्वर्णिम भविष्य के वित्र अंकित हैं। विपाक का मूल कथ्य है—पाप का फल दुखप्रद और धर्म का फल आनन्द्रप्र होता है।

परम पूज्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. के विद्वान शिष्य पूज्य पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी म. ने इस आगम पर विशाल व्याख्या की रचना की है। पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी म. ने अपने संपादन कौशल से सुसज्जित कर नवीन संस्करण में प्रस्तुत किया है।

# श्री निश्यावितका श्रुत्रम्

श्री निरयाविलिका सुत्रम् पांच उपांग सुत्रों का सम्मिलित संस्करण है। इसमें संकलित पांच उपांगों के नाम इस प्रकार हैं—1. किल्पका, 2. कल्पावर्तीसका, 3. पुष्प्यका, 4. पुष्पयुलिका, 5. वृष्ण्यित्शा। इनमें से किल्पका सूत्र उपासकदशांग सूत्र का उपांग है और इसमें दस अध्ययन हैं। इसमें श्रीणक राजा के दस पुत्रों के जीवन वृत्त विर्णत हैं। कल्पावर्तीसका अंतगडसूत्र का उपांग है और इसमें दस अध्ययन हैं। इसमें महाराज श्रीणक के दस पौत्रों के जीवन वृत्त अकित हैं। पुष्पिका अनुतरोववाई सूत्र का उपांग है। इसमें दस अध्ययन हैं जिनमें चंद्र, सूर्य आदि दशिवध देवों का वर्णन किया गया है। पुष्पच्लिका प्रश्नव्याकरण सूत्र का उपांग है। इसमें श्रीदेवी, होदेवी आदि के दस अध्ययन हैं जिनमें चंद्र, वृष्ण्यवृलिका प्रशन्व्याकरण सूत्र का उपांग है। इसमें श्रीदेवी, होदेवी आदि के स्त अध्ययन हैं जिए गए हैं। वृष्णिएशा विपाक सूत्र का उपांग है और इसमें 12 अध्ययन हैं। इसमें निष्पापिक कमारों के जीवन वृत्त हैं। इस्त इसमें 12

पांच उपांगों के समूह रूप इस आगम की व्याख्या परम पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने की है तथा संपादन पूज्य आचार्य श्री शिवमुनि जी म. ने किया है। एक ही ग्रन्थ में पांच उपांग आगमों का अध्ययन पाठकों के लिए सुलभ है।

# श्री दश्वैकालिक शूत्रम्

यह चार मूल सूत्रों में प्रथम मूल सूत्र है। जैसे मूल के सुदृढ़ होने से वृक्ष पत्र, पुष्प, फलादि से समृद्ध होता है ऐसे ही इस आगम के स्वाध्याय से साधक का सम्यक्त्व रूप मूल सुदृढ़ बनता है और उसका जीवन रूपी वृक्ष ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आध्यात्मिक पुष्पों-फलों से सुसमृद्ध बन जाता है। इस आगम के दस अध्ययन और तो चृलिकाएं हैं। इसकी रचना आचार्य शर्यमंब ने बाल-साधक मनक के लिए की थी। वर्तमान में भी नवदीक्षित साधकों के लिए यह आगम अवश्य पठनीय माना जाता है। साधु के आचार-विचार का इस आगम में विधिवत निरूपण किया गया है।

आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने इस आगम पर श्रमसाध्य बृहद् व्याख्या लिखी है। संपादक आचार्य प्रवर श्री शिव मृनि जी म. हैं।

# श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्

वैदिक परम्परा में जो स्थान गीता का है वही स्थान जैन परम्परा में

उत्तराध्ययन सूत्र का है। मूल आगमों में इसका स्थान द्वितीय है। कार्तिक अमावस्या की रात्रि को भगवान महावीर ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। इस में जैन आचार, विचार, धर्म और दर्शन का विचित्र उपदेश संग्रहीत है।

परम फून्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने इस आगम पर बृहद् व्याख्या की रचना की। पूर्व में इस आगम का प्रकाशन तीन भागों में किया गया था। वर्तमान में आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी म. के संपादन- निर्देशन में इस आगम का पुन: तीन भागों में प्रकाशन किया गया है। पूर्व संस्करण में रह गई अशुद्धियों के दूर होने से और आवश्यक टिप्पणियों से स्वाध्यायियों के लिए यह आगम पूर्वापेक्षया अधिक उपयोगी बन गया है।

# श्री नंदी सूत्रम्

यह आगम मूल सूत्रों में तृतीय क्रम पर है। 'नंदी' शब्द का अर्थ होता है–हर्ष या मंगल। स्पष्ट है कि इस आगम के अध्ययन / स्वाध्याय / श्रवण / मनन से आत्मिक प्रसन्ता की प्राप्ति होती हैं और वाचक / श्रोता / पाटक का सर्वत्र मंगल होता हैं। इस आगम में प्रमुख रूप से पांच ज्ञान का विशर विश्लेषण हुआ है। चार प्रकार की बुद्धियों और चौदह प्रकार के श्रोताओं का सन्दर शब्दावली में वर्णन किया गया है।

इस आगम पर पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने सरल और सरस व्याख्या की रचना की है। पूर्व में उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी म. के संपादन में इस आगम का प्रकाशन हुआ। वर्तमान में आचार्य श्री शिव मुनि जी म. के कुशल निर्देशन में इस आगम का पुनर्प्रकाशन हुआ है।

## श्री दशाश्रुतस्कंध शूत्रम्

चार छेद सूत्रों में इस आगम का चतुर्थ स्थान है। इस आगम में दस दशाएं-अध्ययन हैं जिससे इसका उक्त नाम प्रचलित / प्रसिद्ध है। इसमें असमाधि, शबल दोष, आशातना, गणि संपद्, चित्त समाधि, उपासक प्रतिमाओं, भिक्षु प्रतिमाओं आदि विषयों का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है।

परम फून्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने आज से सत्तर वर्ष पूर्व सर्वप्रथम इस आगम पर व्याख्या का लेखन किया था। आचार्य श्री की यह व्याख्या शैली देश और विवेशों तक में चर्चित व अनुमोदित हुई थी। परम फून्य आचार्य श्री शिवमुनि जी म. के निर्देशन में इस आगम का पुन: प्रकाशन हुआ है।

## श्री आवश्यक शूत्रम्

आत्म शुद्धि के लिए जिस आगम का विधिवत् पाठ प्रतिदिन आवश्यक रूप से किया जाता है वह आवश्यक सूत्र कहलाता है। आवश्यक सूत्र के लिए 'प्रतिक्रमण सूत्र' नाम भी प्रचलित है। प्रतिक्रमण का अर्थ है—बाहर से भीतर लौटना। प्रतिक्रमण की साधना आवंगों—उद्वेगों से भीछे हटकर संवंग में लौट आने की साधना है। प्रतिक्रमण के दो भेद हैं—साधु प्रतिक्रमण और आवक प्रतिक्रमण। साधु प्रतिक्रमण में पांच महावतों की शुद्धि और श्रावक प्रतिक्रमण। साधु प्रतिक्रमण में पांच महावतों की शुद्धि और श्रावक प्रतिक्रमण। साधु प्रतिक्रमण में पांच महावतों की शुद्धि कोर श्रावक प्रतिक्रमण का श्रावक प्रतिक्रमण का श्रावक प्रतिक्रमण का श्रावक प्रतिक्रमण का साध्याय से श्रमण और श्रमणोपासक आत्मशुद्धि का दैनिक अनुष्ठान करते हैं।

परम पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. ने आवश्यक सूत्र के दोनों भागों पर व्याख्याएं लिखी हैं। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सुनि जी म. के निर्देशन में श्रावक प्रतिक्रमण का प्रकाशन संपन्न हो चका है।

आचार्य देव द्वारा व्याख्यायित समस्त आगमों के संपादन-प्रकाशन के लिए आचार्य श्री शिव मुनि जो म. कृतसंकल्प हैं। शेष आगमों पर भी आचार्य श्री पूज्य आचार्य देव की व्याख्या शैली में ही आगम-साधना में स्तंनन हैं। आगम साहित्य और आराध्यस्वरूप आचार्य देव के प्रति आचार्य श्री का यह समर्पण स्तंत्य और अभिनंदनीय है।

आगम संपादन प्रकाशन रूपी श्रुतयज्ञ में समर्पित आचार्य श्री शिव मुनि जी म. ने अन्य विपुल साहित्य का भी संपादन और स्वतंत्र लेखन किया है। आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. द्वारा लिखित 1. श्री तत्त्वार्थ सृत्र जैनागम समन्वय, 2. श्री जैन तत्त्व कलिका विकास एवं, 3. जैनागमों में अच्या योग-इन तीन ग्रन्थों का प्रकाशन आचार्य श्री के संपादन निर्देशन में संपन्न हो चुका है। इसके अतिरिक्त हिन्दी की लगभग डेढ़ दर्जन पुस्तकों का लेखन आचार्य श्री ने किया है। अंग्रेजी भाषा में आ आपकी कई पुस्तकों अभाशन में आ चुकी हैं। आप द्वारा संपादित और लिखित साहित्य की तालिका और सीक्षण्त परिचय इस प्रकार है—

- श्री तत्त्वार्थ सूत्र जैनागम समन्वय संपादित
- 2. श्री जैन तत्त्व कलिका विकास "
- जैनागमों में अष्टांग योग

AAA शिवाचार्य · जीवन-दर्शन AAA

#### लिखित

- ध्यान : एक दिव्य साधना
- 2. ध्यान पथ
- ३ योग-मन-संस्कार
- 4. जिनशासनम
  - 5. पढमं नाणं
- अहास्हं देवाण्पिया शिव धारा
  - ८. अन्तर्यात्रा
- नदी नाव संजोग
- 10. अनश्रति
- 11. मा पमायए
- 12. अमत की खोज
- 13 आ घर लौट चलें
- 14. संबुज्झह कि ण बुज्झह
- 15. सदगर महिमा
- 16. अध्यातम सार
- आत्म-ध्यान साधना कोर्स
- 18. प्रकाश पुंज महावीर

## अंग्रेजी माहित्य

- द जैना पाथवे टु लिब्रेशन
- 2. द फण्डामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्य 3. द डॉक्टीन ऑफ द सेल्फ इन जैनिज्म
- द जैना टेडिशन
- द डॉक्टीन ऑफ लिब्रेशन इन इंडियन रिलिजन्स विद रैफरेंस ट जैनिज्म स्परीच्यल प्रैक्टेसिज ऑफ लॉर्ड महावीरा
- 7. रिटर्न ट सैल्फ
- ८ सेल्फ इवलप्रमेंट बार्ड मेडिटेशन

## तत्वार्थ शत्र जैनाग्रम समन्वय

'तत्वार्थ सूत्र' जैन धर्म और जैन साहित्य परम्परा का एक प्रामाणिक और उत्कष्ट ग्रन्थ है। जैन तत्व ज्ञान का यह अमर कोष है जिसमें सत्र शैली में विशाल अर्थ का संचयन किया गया है। इस ग्रन्थ के रचयिता वाचक उमास्वाति हैं जिनका समय विक्रम की तीसरी-चौथी शती माना जाता है। वाचक उमास्वाति के आगमों के सागरवर गहन गंभीर जान का यह ग्रन्थ स्वयं मुखर प्रमाण है। आगमीय विशद ज्ञान के साथ ही उमास्वाति की चयन और निरूपण कशलता भी उनकी अतिशयी विद्वता को सिद्ध करती है। आगम के गहन गंभीर और विस्तत विषयों को उन्होंने जिस कशलता से सुत्रबद्ध किया है उसे देखकर विद्वदवर्ग आश्चर्य करता रहा है।

तत्वार्थ सूत्र की रचना लगभग सतरह-अठारह सौ वर्ष पूर्व हुई थी। तब से वर्तमान तक इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विद्वदुवर्य फुज्यपाद, \*\*\* 324 \*\*\* 

अकलंकाचार्य आदि की विशद टीकाओं के अतिरिक्त आचार्य सिद्धसेन और आचार्य हिरभद्र जैसे दिगगव विद्वानों ने इस ग्रन्थ पर वृत्तियों की रचना की। विगत शती में भी कई विद्वानों ने इस प्रत्या में कार्य किया। जैनागम दिवाकर पून्य आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म भी उसी शृंखला के एक दिन् जयी विद्वानों की जेपेक्षा विलक्षण है। आचार्य देव को तार्य अन्य विद्वानों की अपेक्षा विलक्षण है। आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र पर वह कार्य किया जिस ओर अन्य विद्वानों का घ्यान ही नहीं गया। वह कार्य है—यह सिद्ध करना कि तत्वार्थ सूत्र आगम वाङमय का ही सार-सूत्र रूप में संकथन/संचयन है। आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक सूत्र के आगमीय आधार को प्रस्तुत ग्रन्थ में दद्धृत किया है। आचार्य देव को इस अमर आगम साहित्य साधना से पहले से ही शिखरो-शेखरायमाण यह ग्रन्थ और अधिक आस्था का केन्द्र बन गया है।

परम पूज्य आचार्य देव के पौत्र शिष्य एवं उन्हीं के चतुर्थ पाट पर विराजित शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ रत्न को अपनी संपादन शैली से सुसज्जित कर प्रकाशित कराया है। ग्रन्थ का वर्तमान स्वरूप भव्य और आकर्षक है।

## जैनागमों में अष्टांग योग

महर्षि पतंजिल कृत 'योग सूत्र' वैदिक योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है। योग क्षेत्र का यह एक उत्कृष्ट और प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें योग के आठ अंगों—यम. नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सारगर्भित और स्वयंवस्थित वर्णन किया गया है।

जैन आगम वाङमय का पारायण करते हुए परम पूज्य आचार्य देव श्री आत्माराम जो म. ने पाया कि अच्छा योग का कथ्य शब्द धेद से आगमों में भी उपलब्ध है। जैनागमों में रहे हुए योग सूत्रों को कुशल मालाकार को माति चुनकर परम पूज्य आचार्य देव ने अष्टांग योग से उसका चुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। आचार्य श्री की इस प्रस्तुति ने यह सिद्ध किया कि योग जैनधर्म साथना का प्रमुख अंग है।

परम पूज्य शिवाचार्य ने आचार्य देव कृत इस मूल्यवान ग्रन्थ का अध्ययन किया। ध्यान योग को मन:-प्राण से समर्पित शिवाचार्य इस ग्रन्थ का अध्ययन करके चमत्कृत बन गए। ध्यान-योग के स्वानुभवों को इस ग्रन्थ के साथ संयोजित करते हुए पूज्य शिवाचार्य ने इसका प्रकाशन कराया। विद्वद्वर्ग में इस ग्रन्थ को भारी रुचि और उत्साह से पढ़ा गया।

## श्री जैन तत्व क्रिका विकास

'श्री जैन तत्व कलिका विकास 'आचार्य देव श्री आत्माराम जी म. की एक उत्कृप्ट रचना है। इस में जैन तत्व विद्या का स्वरूप सरल और तरल शब्दावली में प्रस्तुत किया गया है। आज से सत्तर वर्ष पूर्व जब हिन्दी भाषा अविकसित अवस्था में थी एस समय आचार्य देव ने पूर्व अधिकार के साथ हिन्दी भाषा में इस ग्रन्थ की रचना की। आचार्य देव की इस साहित्य साधना से अध्येता मुमुक्षुओं को तात्विक ज्ञान का एक कोष तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही इस ग्रन्थ के उदय से राष्ट्रभाषा हिंदी भी समृद्ध हुई।

परम फून्य आचार्य देव ने इस ग्रन्थ को नौ कलिकाओं / अध्ययनों में संपन्न किया है। प्रथम से नवम कलिका तक क्रमश: अरिहंत देव स्वरूप, गुरु स्वरूप, धर्म ग्रकरण, गृहस्थ धर्म का स्वरूप, श्रावक धर्म का स्वरूप, षडद्रव्य लक्षण, लोक स्वरूप, अर्क्षण, मोक्ष विषय और जीव-अजीव परिणाम विषयों का विशद और तालिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म और दर्शन का व्याख्यान प्रस्तुत करने वाला यह अद्वितीय और संपूर्ण ग्रंथ रल है।

परम फून्य शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ का अध्ययन और मनन किया तथा अपेक्षित संपादन के साथ इसका प्रकाशन संपन्न कराया। धाव, धाषा, संस्करण सुंदरता आदि समस्त दृष्टियों से यह ग्रन्थ ग्रन्थराज का पद सुशोभित करता है।

## भारतीय धर्मों में मुक्ति विचार

मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण-ये पर्यायवाची शब्द हैं। सभी का एक ही अर्थ है-मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। प्रश्न उठता है-किससे मुक्त हो जाना, कौन हैं जो बन्धनों में बंधा है, और कैसे हैं वे बंधना विश्व के समस्त धर्म, धर्मेगुरु और धर्मशास्त्र इन्हीं प्रश्नों के समाधान में जन्मते, पलते और बढ़ते हैं। समस्त धर्मों, धर्मगुरुओं और धर्मशास्त्रों के अनुसंधान, साधना और व्याख्या का आत्यन्तिक बिन्द है-मुविदा।

क्या है मुक्ति? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। यह ज्वलंत प्रश्न उसी प्रज्ञा में प्रज्ज्विति हो सकता है जिसने बंधन के दर्शन को जान लिया है। बंधन में प्रमुख्य मुक्ति का पथ सुजन करता है। बंधन का बोध प्रथम पात्रता है। इस ••• 326 पात्रता का निर्माण एक लम्बी साधना से होता है, फिर भले ही वह साधना इस जन्म में साधी गई हो या फिर उसका संबंध पूर्वजन्म से जुडा हो।

शिव मिक्त की प्यास का प्रज्ज्वलित हृदय-पात्र लेकर जन्मे, इस तथ्य के दर्शन हम उनके जीवन-दर्शन में कर चके हैं। होश संभालते ही शिव का सम्यक् संस्कार कोश विकासमान बनने लगा था। प्रतीत होता था कि पर्वजन्मों की अधरी साधना को शिव आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। यह उत्सुकता उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव की गई। आखिर यही उत्सकता उनके मंत्याम में पर्वेश का कारण बनी।

मुक्ति क्या है ? विभिन्न भारतीय धर्मों में मुक्ति पर कैसा विचार हुआ है? ये प्रश्न शिव के चिन्तन-गगन के प्रज्ज्वलित प्रश्न बन गए। शोध तो एक बहाना था स्वाध्याय का। मल बात तो मिक्त के स्वरूप को जानना था। 'भारतीय धर्मों में मिवत विचार' इस विषय को आपने स्वाध्याय साधना का केन्द्र बनाया। जैन, बौद्ध, वैदिक और सिख परम्परा के धर्मग्रन्थों का आपने तलस्पर्शी अध्ययन किया। निरंतर छह वर्षों की समाधिस्थ स्वाध्याय के पश्चात आपने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है-'भारतीय धर्मों में मिक्त।' इसी शोध ग्रन्थ पर पंजाब यनिवर्सिटी पटियाला ने आपको डॉक्टेट के रूप में सर्वोच्च अकादमिक उपाधि प्रदान की।

'The doctrine of liberation in Indian religion' आप द्वारा लिखित शोध प्रबन्ध का मुल नाम है। जैन धर्म की चारों परम्पराओं के लगभग दस हजार साध- साध्वयों में आप प्रथम मृति रहे जिन्होंने सर्वप्रथम डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की। आपके बाद साध-साध्वी संघ में एक स्वस्थ परम्परा प्रचलित हो गई और आज कई साध-साध्वी डॉक्टेट की उपाधि प्राप्त कर चके हैं।

'भारतीय धर्मों में मुक्ति' अपने विषय का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। भारतीय विद्वानों के साथ ही पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस ग्रन्थ की मुक्त-मन से अनशंसा की है।

#### ध्यान : एक दिव्य शाधना

देह में रहकर दिव्य की अनुभृति जिस साधन / साधना से संभव है, वह ध्यान है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए आचार्य श्री ने अपनी इस सजन साधना को उक्त नाम दिया है। आचार्य श्री मुखर होकर इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ध्यान लेखन अथवा संभाषण का विषय नहीं है। \*\*\* शिवाचार्य · जीवन-दर्शन \*\*\*

ध्यान तो एक अवस्था है जिसको सांस-सांस में जीया जाता है। रोटी का विज्ञान जैसे तुप्ति का सुख नहीं बन सकता है वैसे ही ध्यान का विज्ञान आनंद का स्रोत नहीं बन सकता है। रोटी का आहार ही रोटी के दर्शन को सिद्ध करता है, ऐसे ही ध्यान में पैठना ही ध्यान को अनुभव करना हो सकता है।

पर शब्द को सेतु बनाना महापुरुषों की करुणा की विवशता है। 'गुलाब' शब्द की व्याख्या से उसकी सुंदरता और सुगंध तो नहीं मिलली, पर उसकी सूचनाएं तो मिल हो जाती हैं। सूचनाएं भी जिज्ञासा के जागरण का कारण बनती हैं। ध्यान के संबंध में ऐसी ही सूचनाएं प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य श्री ने प्रस्तुत की है।

'ध्यान : एक दिव्य साधना' नामक ग्रन्थ में तेरह आलेखों को प्रस्तुत किया गया है। बैदिक, बौद्ध और जैन धारओं में ध्यान के स्वरूप चितन क्या दित्दर्शन कराया गया है। महर्षि राम और योगिराज अरिवन्द को ध्यान पद्धति पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे ध्यान के सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वाले पाठकों के लिए यह ग्रन्थ विशेष आकर्षण का केन्द्र बन गया है। आगमों में प्रकीर्ण रूप में रहे हुए ध्यान के सूत्रों को एक आलेख में प्रस्तुत किया गया है। इससे पूज्य आचार्यश्री के विशाल अध्ययन और अन्वेषणधर्मी सूक्ष्म ग्राज के दर्शन हों हैं। 'भगवान महावीर की ध्यान साधना' आलेख में भगवान की ध्यान मुद्रा, ध्यान के अवलम्बनों और सहयोगी साधना विधियों पर विशद प्रकाश डाला गया है।

आचार्य श्री ने ध्यान को साधना का सहज मार्ग और आत्मशुद्धि का परम उपाय माना है। आचार्य श्री कहते हैं—ध्यान का उत्तम फल—आत्मिक आनंद आपको आगं किसी स्वर्ग या मोक्ष में नहीं मिलेगा। बल्कि अभी और यहीं आप आनंद से भर जाएंगे। भोजन करने से जैसे तत्क्षण तृष्टित का सुख अनुभव होता है ऐसे ही ध्यान में प्रवेश लेते ही आप आनंद की अनुभृति में पहुंच जाते हैं।

'ध्यान : एक दिव्य साधना' आचार्य श्री की एक कालजयो कृति है। ध्यान के अभिप्सु पाठकों के लिए इस ग्रन्थ में पर्याप्त सामग्री है। भाषा सरल और शैली मधुर है। पाठक बिना किसी विशेष बौद्धिक व्यायाम के कथ्य को हृदयंगम कर लेता है। इसी ग्रन्थ पर आपको डी.लिट. की उपाधि प्राप्त हुई जो इस ग्रन्थ की मौलिकता और उत्कृष्टता का सहज प्रमाण है।

••• 328 ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

#### योग मन शंस्कार

परम पून्य शिवाचार्य द्वारा रचित यह एक मूल्यवान ग्रन्थ है। इसमें विभिन्न विषयों पर प्रवचनांशों को संकलित किया गया है। मानव के आचार, विचार, संस्कार-आहार आदि विषयों पर सूक्ष्म चिंतन प्रस्तुत किया गया है। छोटे-छोटे आलेखों में पूर्णिक यह पुस्तक सदिशिक्षा पुष्पों के पुष्पाहार के प्रवास है। अज्ञ-चिज्ञ गाठक वर्ग में इस पुस्तक को अत्यंत रुचि से पढ़ा गया। इस पुस्तक के अद्यंतन कई संस्करण निकल चके हैं।

#### ध्यान पथ

ध्यान शिवाचार्य का सर्वाधिक प्रिय विषय है। ध्यान के आप प्रवाचक और शिक्षक ही नहीं हैं बल्कि स्वयं ध्यानयोगी हैं। ध्यान आपका श्वास-उच्छवास है, ध्यान आपकी हरच की धड़कनों में धड़कता है। आप विश्राम में, विहार में, शयन में, जाराफ में, एकान्त में, भीड़ में, संवार में, मौन में प्रतिक्षण ध्यान में रहते हैं। ध्यान आपका स्वभाव है, इसलिए कायोत्सर्ग अवस्था के विना भी आप ध्यानस्थ रहते हैं।

'ध्यान पथ' आप द्वारा सृजित ऐसा ग्रन्थ है जिसमें ध्यान पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में ध्यान का सामान्य परिचय, उद्देश्य और विधियों को सरल शब्दावली में समझाया गया है। धर्म का शुद्ध स्वरूप, सद्गुरु की पहचान, शरण भाव, ओंकार एक अनुचितन, सामायिक, मौन, प्रतिक्रमण आदि विषयों को स्पष्ट किया गया है। पुस्तक के अंत में सचित्र योगासनों की प्रस्तुति से पुस्तक का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है।

'ध्यान अध्यात्म का परम शिखर है' आचार्य श्री का यह उद्घोष सिद्ध करता हैं कि ध्यान आत्मरूपतिरण का मंगलमय अनुष्ठान हैं। प्रवेश पृष्ठ आह्वान आलेख में शिवाचार्य अपनी कलम से लिखते हैं— ध्यान स्पार्यकार हैं। अग्नर आविष्कार हैं। ध्यान से जीवन की धरती पर वे पुष्प सुर्राभत होते हैं जो निपट आध्यात्मिक सुवास से पूर्ण हैं। इसलिए मैं जगत का आह्वान करता हूं कि ध्यान के माध्यम से धर्म की सुवास से परिचित बनों 'घ्यान पथ' कोई दार्शनिक अथवा जीटल ग्रन्थ नहीं हैं। हां जटिल और गृह अध्यात्म विज्ञान का सरल विश्लेषण करने वाली एक पुस्तक है जो अज्ञ विज्ञ सभी के लिए नवीन वितन श्वितिज प्रदान करती है।

#### जिनशासनम

जिनशासन आत्मानुशासन का राजपथ है। इसे यूं भी कहा जा सकता

है कि स्वयं को अनुशासित करने वाले साधकों का संघ जिनशासन कहलाता है। जिनशासन रूपी सिंहासन के चार पाए हैं-साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इन चार सुदुढ स्तंभों पर जिनशासन सुशोभित होता है।

तीर्थंकर भगवंत जिनशासन के प्रवर्तक और आचार्य भगवंत उसके संवाहक और संरक्षक होते हैं। क्षेत्र और काल के अनुसार श्रमण संघ के रूप में जिनशासन का धर्मध्वज फहरा रहा है। जैन दर्शन के दर्पण नवतत्त्व में लोक के आलोक धर्म के बिम्ब प्रतिबिम्बत हो रहे हैं। जिनशासन के निर्देशन में करोड़ों भव्य आज भी आत्मानुशासन के आत्म-पथ पर यात्राशील हैं।

शिवाचार्य कृत 'जिनशासनम्' जैन तत्त्व मीमांसा को सरल और तरल रूप में प्रस्तत करने वाली एक परितका है जिसमें विषय की विवेचना की अपेक्षा विषय की चेतना को प्रस्तत किया गया है। इस कृति में धर्म के स्वरूप पर विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डाला गया है। नवतत्वों का संक्षिप्त परंतु सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। श्रमण संघ की व्यवस्था और समन्वय के संगम श्रमण सम्मेलनों का इतिहास भी दिया गया है।

परम पज्य आचार्य श्री ने जिनशासन नायक आचार्य को संघरथ के सारथी के रूप में उदधत करते हुए आचार्य की पात्रता और अर्हता का प्रतिपादन किया है तथा वर्तमान श्रमण संघ की आचार्य परंपरा का परिचय दिया है। संत और श्रावक के स्वरूप पर प्रकाश डालने के पश्चात अंत में आहार विवेक की बात कहकर कित की इतिश्री की है। यह ग्रंथ छोटा होते हुए भी जैन दर्शन की आधारभूत सामग्री से संपन्न है।

# पत्रमं नाणं

••• 330 •••

'पढमं नाणं' नामक पुस्तक में आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी महाराज का उस समय का चिन्तन नवनीत संकलित है जब वे एक सिद्धयोगी की भांति एकाग्रचित्त से स्वाध्याय रत थे। अहर्निश साहित्य साधना और आत्म-आराधना में गहरे पैठकर पुज्य श्री ने स्वयं ज्ञान की अनिवार्यता को पहचाना और उसका निरूपण किया। 'भारतीय धर्मों में मुक्ति' विषय पर गहन अध्ययन करते हुए आप इस चिन्तन बिन्दु पर पहुंचे कि ज्ञान ही मुक्ति का प्रथम सोपान है। उसी समय आपने शोध प्रबन्ध के प्रणयन के साथ-साथ तीन कालजयी कृतियों की रचना की, जो उस समय 'पढमं नाणं', 'अनशीलन' और 'समयं गोयम मा पमायए' नाम से प्रकाशित हुई। इन लघ कृतियों का ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन ••• उस समय सामान्य पाठक वर्ग और बिद्धद् पाठक वर्ग में स्वागत हुआ। उन तीनों ही कृतियों का प्रमुख विषय एक ही था—पढ़मं नाणां उन्हों तीन कृतियों का संयुक्त संस्करण है प्रस्तुत पुस्तक। प्रस्तुत पुस्तक में जैन आगमों के मूल तस्वों—ज्ञान, दर्शन, चारिज, तप तथा जैन दर्शन के कर्मवाद, अनेकांतवाद, आत्मवाद आदि तत्त्वों पर पर्यांत प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक सभी श्रीणयों के पाठकों के लिए पठनीय है।

## अहासुहं देवाणुप्पिया

aaa शिवाचार्य · जीवन-दर्शन aaa

'अहासुहं देवाणुप्पिया' तीर्थंकर महावीर का विश्रुत बवन है। यह एक स्वीकारात्मक एवं आज्ञात्मक वचन है जिसका अर्थ है–हे देवानुप्रिय! जैसा तुम्हें सुख हो। तीर्थंकर महावीर के घर्मपरेश को सुनकर जब भी और जिस भी मुसुबु ने श्रावक घर्म अथवा श्रमण घर्म में संन्यस्त होने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगी तो प्रत्येक के लिए प्रभु का एक ही उत्तर था—अहासुहं देवाणुप्पिय! मा पडिबंध करेह। अर्थात् हे देवानुप्रिय! जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, परन्तु शृभ कार्य में तिनक भी विलान्य मत करो।

यह पुस्तक अंतगडसूत्र पर आधृत है। अंतगडसूत्र में नब्बे महापुरुषों के चरित्रों का चित्रण हुआ है जिसमें पुन: पुन: 'अहासुहं देवाणुप्पिया' वचन का अनुवर्तन हुआ है। उक्त आगम का मधुरतम वचन होने से पुस्तक के शीर्षक के रूप में यह अत्यंत आकर्षक बन पडा है।

शिवाचार्य ने नौ प्रवचनों में अपने कथ्य को कहने का प्रयास किया है। इसके पीछे पर्युषण के आठ दिनों का होना दृष्टिपथ में रखा गया है। आचार्यश्री ने अंतगड के प्रत्येक पक्ष पर सुक्ष्म प्रकाश डाला है। पर आचार्य श्री स्वयं मानते हैं कि जो कहा गया है वह पर्याप्त नहीं है। आचार्य श्री स्वयं मानते हैं कि जो कहा गया है वह पर्याप्त नहीं है। आचार्य श्री स्वयं निकार आगम वाङ्मय का बहुमूल्य ग्रन्थ है, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जितना कहो उतना ही कम है। जितना कहोंगे अंतत: पाया जाएगा कि इंगित भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। अंतगड अक्षय सागर है और मेरा कहा अंजुरी भर है। इसे पूर्ण मत मान लेना। पूर्ण को कहना असंभव है। फिर जितना में कह पाया हूं वह उससे भी कम है जितना कहा जा सकता था। अंतगड सुक कई मूल पाठों की मूलार्थ सहित प्रस्तुति ने पुरत्क कर प्रयोगिता और कथ्य की प्रामाणिकता को सबल आधार प्रदान किया है। विद्वद्द वां में प्रस्तुत पुरत्क को विशेष आकर्षण के साथ पढ़ा गया है जो पुस्तक की उपयोगिता को सहज सिद्ध करता है।

#### शिव धारा

सत्य सहज, सरल और सुगम होता है। सत्य को जानने और जीने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं भी सहज और सरल बने। जारिलता और ज़कता है वहां से सत्य तिरोहित हो जाता है। वहां शुंगार, सजावट और ज़कता है। कां शुंगार, सजावट और आकर्षण तो हो सकते हैं, पर सत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्य की स्थित और सुस्थितता के लिए तो सरलता, सहजता और समता आधारभूत अनिवार्यताएं हैं। सत्य की धारा अजल्ल बहती है, वह मानव निर्मित उस नदी को भांति कृत्रिय नहीं होती जिसे गित देने के लिए समानांतर अंतराल पर अवरोध, प्रतिरोध और बांध निर्मित किए जाते हैं। वह तो उस दिया की भांति होती है जो समस्त कृत्रियनताओं से परे उन्मुक्त बहता है, स्वतंत्र और स्वच्छंद विहार करता है।

शिवाचार्य कृत शिवधारा पुस्तक में सत्य की ऐसी ही असंख्य धाराएं प्रवहमान हैं जो दिरवा की भाँति उन्मुक्त बहती हैं। सरल, सहज और सरस शब्दों में बहता सत्य का यह महानद निश्चित ही पाउकों को परम तृप्ति देगा। क्योंकि प्रस्तुत कृति में न कहीं जिटलता है और न ही कहीं क्लिप्टता है। शब्द-शब्द में सहज सत्य का रस प्रवाहित है। शब्द-शब्द में महाप्राण साधक परम गुरु शिवाचार्य के शिवदर्रश हैं।

#### अन्तर्यात्रा

इस जगत में प्रत्येक प्राणी यात्री है। अनादिकाल से यह यात्रा चल रही है। जब तक आत्मबोध नहीं जगता है तब तक इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है। आत्मबोध के जागने पर मंजिल पर दृष्टि स्थिर हो जाती है और तब वह यात्रा 'अंतर्यात्रा' कहलाती है। जिस क्षण से जीव की अंतर्यात्रा की शुरूआत होती है उसी क्षण से उसके अंतर में आनंद के निझंर बहने लगते हैं। अन्तर्यात्रा के द्वारा साधक 'पर' से मुक्त होकर 'स्व' से जुड़ता है और स्व अर्थात् आत्मा आनन्द रूपा है।

शिवाचार्य के स्वयं के शब्दों में –आनन्द आत्मा का निजी स्वरूप और स्वभाव है। उस आनंद को अन्यत्र नहीं खोजा जा सकता है। पदार्थ से आनन्द की खोज बालू से रस निचोड़ने का प्रयास है जो कदापि संभव नहीं हो सकता है। इस बोध की उपलब्धि ही अन्तर्जगत के द्वार पर प्रथम दस्तक है।

प्रस्तुत पुस्तक में अन्तर्जगत की विभिन्न संपदाओं पर पूज्य शिवाचार्य

श्री ने प्रभूत प्रकाश डाला है। पुस्तक में प्रत्येक प्रवचन माषा, भाव और विषय की दृष्टि से समृद्ध है। 'सरस और स्वस्थ वार्द्धक्य के बीजमंत्र' विषय को दो प्रवचनों में प्रस्तुत किया गया है। आयुष्य के शिखर पर विचर रहे लोगों के लिए ये प्रवचन विशेष पठनीय, मननीय और आचरणीय हैं।

कुल 14 सारगर्भित प्रवचनों में संकलित यह पुस्तक सभी वर्ग के पाठकों के लिए पठनीय है। पदार्थ से अनमने पाठकों के लिए यह पुस्तक अन्तर्यात्रा के प्रवेशद्वार के समान है।

## नदी नाव शंजोञ

## तुलसी इस संसार में भांत-भांत के लोग। सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग॥

रामचिरतमानस के रचियता तुलसीदास जी के इस दोहे का कथ्य ही इस कुलि का विराट सत्य है। इस संसार में भांति-भांति विचारों और संस्कारों वाले लोग हैं, विभिन्न मत-मतांतर हैं, विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय हैं, विभिन्न आचार और विचार हैं। सभी के साथ प्रेम और सम्प्रदाय हैं, विभिन्न आचार और विचार हैं। सभी के साथ प्रेम और सम्प्रान का भाव रखते हुए साधक को अपनी मॉजल पर पहुंचना हैं। साथक को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, अपने भीतर सद्गुणों का विकास कैसे करना चाहिए और आत्मा में परमात्मा को कैसे प्रगट किया जा सकता है आदि उपायों का सरल कथात्मक शैली में वर्णन किया गया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, भावना योग, संवेग, निवेद, अवैर, अप्रमाद, मैत्रिभाव आदि आगमीय संदेशों को पदों, दोहों, गाथाओं और संक्षिप्त दृष्टांतों में पिरोकर प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में पच्चीस आलेख संकलित हैं। सरल, सरस शब्दावली में गृढ् आध्यात्मिक रहस्यों से पाठक सहज ही तादातम्य स्थिपित कर लेता है।

## मा पमायपु

'मा पमायए' तीर्थकर महावीर का वह संदेश/ उपदेश है जिसका उपयोग वे जीवन भर करते रहे। मा पमायए अर्थात् प्रमाद मत करो। 'प्रमाद 'इस शब्द का व्यवहार जैन आगमों में दो अर्थों में हुआ है—(1) आलस्य और 2. पाप। वस्तत: आलस्य अपने आप में पाप ही है।

इस पुस्तक की भूमिका में आचार्य देव स्वयं कहते हैं—जगत में जितने भी बुद्धपुरुष हुए हैं उन सबका जगत के लिए एक ही संदेश रहा है—मा पमायए। किसी भी जागृत पुरुष ने जगत को जागरण के संदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया है। परंतु उन परम पुरुषों का यह संदेश ही-यह पुकार ही परम अवदान है जगत के लिए। क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ भी आदान-प्रदान जैसा नहीं है।

'मा पमायए' इस सुत्र के आलोक में आचार्य श्री भी जगत को अप्रमाद/ जागरण का संदेश देते हैं। त्यारह प्रवचनों के इस संकलन के भले ही विषय विविध रहे हों, पर मूल संदेश जागरण ही रहा है। कहावत है जो जागा सो पाया। वस्तुत: जागना ही पाना है। क्योंकि बाहर में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर ही परमात्मा जैसी परम संपदा करवागी है। उसका बोध जग जाना ही उसे पा लेना है। पुस्तक में संकलित प्रवचनों की भाषा प्रांजल और प्रवाहमयी है। पाठक को औपन्यासिक सरसता और उत्सकता अंत तक बांधे रखती है।

## अमृत की खोज

'अमृत' मानव मन की सघनतम अभिप्सा है। मनुष्य अमर होना चाहता है, क्योंकि मृत अर्थात् मृत्यु उसे अप्रिय है। मनस् विज्ञान कहता है—मानव का मन प्रतिपल मृत्यु से भयभीत रहता है और मृत्यु से पार जाने के लिए, अथवा मृत्यु से मुक्ति के लिए कल्पनाशील रहता है। मानव मन की यही कल्पनाशीलता सिद्ध करती है अमृत के अस्तित्व को। परंतु पदार्थ के जगत् में अमृत का अस्तित्व सच नहीं है। यदि वह सच होता तो कुछ ऐसे लोग आज विद्यमान होते जिन्होंने अमृतपान किया है।

बाह्य जगत में अमृत का अस्तित्व असत्य है। पर इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि अमृत एक कल्पना-सृजित शब्द है। अमृत मुद्रप्य के भीतर मौजूद है। मानव मन अमृत को धारण करने वाला स्वर्णघट है। सरलता, निर्मलता, पवित्रता आदि मानव मन के सद्गुण ही अमृत हैं। इन सद्गुणों का हृदयघट में आत्पॉतक विकास ही अमृत की साधना अथवा अमृत की खोज है। परम फूच्य शिवाचार्य की कृति- 'अमृत की खोज' अपने हृदय में अमृत रूपा सद्गुणों के विकास की प्रेरणा देती है। सात प्रवचनों में संकलित इस पुस्तिका का एक- एक शब्द अमृत के एक-एक निर्झर के समान है। प्रत्येक प्रवचन के प्रत्येक शब्द में शिवाचार्य को पाठक अपने आस-पास पाते हैं। नदी की अजस धारा के समान प्रवाहमयी भाषा-शैली पाठक को कहीं भी उन्ने नहीं देती है।

उपनिषद् के ऋषियों ने कहा—प्रभु! मुझे मृत्यु से अमृत/अमरत्व की

ओर ले चलो। शिवाचार्य कहते हैं-मित्रो! अमृत के अक्षय निषान तुम स्वयं हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में लौटना और स्वयं को टटोलना ही पर्याप्त है। तुम पाओगे कि अमृतघट तुम्हारे अधरों की बाट जोह रहा है।

## आ घर सौट चसें

मानव का घर कहीं बाहर नहीं है। उसकी आत्मा ही उसका घर है। मानव जब तक आत्मघर में नहीं लीटता है तब तक उसे सम्यक् विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता है। इंटों और पत्थों से निर्मित घर वस्तुत: घर नहीं है। वह एक सराय से अधिक नहीं है जहां कुछ समय उहर कर व्यक्ति तथा हो जाता है। 'आ घर लीट चलें 'इस प्रवचन पुस्तक में शिवाचार्य आत्मघर में लीटने को बात कहते हैं। सात प्रवचनों के इस संकलन में विषय भले ही विभिन्न हैं, पर सभी विषय स्वयं में लीट आने के मूल दर्शन की पोषणा करते हैं। भाव और भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक अल्यंत समृद्ध है। इसे पढ़ते हुए पाठक पाता है कि इस का प्रत्येक शब्द उसी के लिए कहा गया है।

# शंबुण्झह किं ण बुण्झह

सम्बोधि जीवन से महाजीवन में प्रवेश का द्वार है, सम्बोधि आत्मा से परमात्मा के परिणय-सूत्र का परम-सूत्र है। सम्बोधि प्राणों में महाप्राण के अवतरण का परम उपाय है। सम्बोधि के सधते ही नर में नारायण जाग जाता है, आत्मा में परमात्मा अवतरण ले लेता है, शव में शिव उतर आता है।

सम्बोधि अमृत का मृल और समस्त साधना का सार-सूत्र है। संबोधि परम संपदा है। समस्त संपदाएं सम्बोधि को संपदा के समक्ष तुच्छ और नि:सार हैं। संबोधि रूप यही संपदा आदीश्वर प्रमु ऋषभदेव ने अपने अठानवें पुत्रों को दी थी जिसे प्राप्त कर वे परम संबुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए।

सूत्रकृतांग के स्वत-'संबुज्ज्ञह कि ण बुज्ज्ञह' का सरेश/उद्बोधन पूज्य शिवाचार्य ने प्रस्तुत पुस्तक में दिया है। पुस्तक के अठारह ही प्रवचनों में आचार्य श्री जागरण का संदेश देते प्रतीत होते हैं। सत्य, सरलता, समता, मनुष्यता, सम्यक्दर्शन, अमृच्छी, मोक्ष आदि समीचीन विषय आचार्य श्री के चितन और वचन में निबद्ध बनकर अत्यंत सरल, सरस और सुगम बन गए हैं।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••• ••• 335 •••

## शक्शुरू महिमा

इस पुस्तक में देव, गुरु और धर्म की महिमा-गरिमा, गुरु के गुण-गौरव, सद्गुरु के लक्षण, जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता आदि विचार विन्दुओं पर संबिश्त किन्तु इदयग्राही विवेचन हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री के प्रदेश में उद्धरण एकत्रित करके पंडित मुनि श्री नेमिचंद जी ने इस पुस्तक का संकलन किया है। छह प्रवचनों का संकलन भाव और भाषा की इण्टि से काफी समृद्ध है।

#### श्रध्यातम शार

'अध्यात्म सार' प्रथम अंग आचारांग के अमृत सूत्रों पर आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज द्वारा प्रस्तुत तात्विक विश्लेषण का संकलन है। इस विश्लेषण में आत्मसाधना के अंतरंग पक्ष पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। आचार्य श्री ने आचारांग के सूत्रों में बिखरे ध्यान तथा आत्मसाधना के तत्त्वों का सम्शं कर उनके मौलिक अध्यों को प्रकट किया है। आचारांग जैसे विशाल और गुरू-गंभीर आगम में प्रवेश के लिए प्रस्तुत आलेख एक प्रवेशदार के रूप में सिद्ध हुआ है।

इस पुस्तक को आध्यात्मिक-चिंतन का अमृत कोश कहा जाए तो अतिशयोबित नहीं होगी। पुस्तक के शब्द-शब्द में आचार्य श्री को साधना-सुगंध को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। साहित्यिक पक्ष की हासामां इसका भाव पक्ष अव्यंत समृद्ध है। अध्ययन के साध-साथ गृह आगामीं रहस्य स्वत: अनावृत होते चले जाते हैं। साथ ही साधना के अंत:-बाह्य आधारों और सहायक तत्त्वों पर थी विशद चिंतन हुआ है जिससे पाटक सामान्य सी दिखाई देने वाली बातों के अंत:पक्ष को सहज ही समझ सकते हैं।

## प्रकाश पुंज महावी२

\*\*\* 336 \*\*\*

तीर्थंकर महावीर के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह एक लयुकृति हैं। एक ऐसी सरल कृति जिसे पाउक प्रारंभ करते ही अंत तक पढ़ना चाहता हैं। थोड़े से पृष्ठों में फूच आचार्य श्री ने तीर्थंकर महावीर के विराट व्यक्तित्व को ऐसे निबद्ध कर दिया हैं जैसे कुशल मालाकार छोटे से पुष्पाहार में विविधवर्णी सुर्गींधत पुष्पों को पिरो देता है। अज्ञ-विज्ञ मुमुशुओं के लिए आराध्य देव महावीर के जीवन को जानने के लिए यह पुरिस्तका अद्योगी है।

🏎 शिवाचार्य : जीवन-दर्शन 🗪

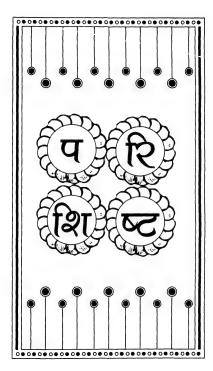



# <sub>परिशिष्ट-१</sub> पद्ट पश्रुपश

## पंचिवहं आयारं आयरमाणा तहा पभासंता। आयारं देसंता आयरिया तेण वच्चंति॥

पंचविध आचार का जो स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को कथन करते हैं, स्वयं आचरण द्वारा दूसरों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है।

उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सामान्य श्रमण से आचार्य का दायित्व बहुत विशाल होता है। सामान्य श्रमण का दायित्व स्वयं के आचार पालन तक सीमित होता है। आचार्य का दायित्व होता है कि वह स्वयं पंचाचार की आराधना और साधना में निष्णात हो तथा समग्र संघ को पंचाचार की साधना और आराधना हेत् प्रेरित करने वाला हो।

जैसे राजनीति में राज्य संचालन के लिए, अर्थात् मानवीय अधिकारों के पोषण और रक्षण के लिए राजा की आवश्यकता होती है ऐसे ही धर्मशासन में देश-कालानुसार नियम निर्धारण और पालन करने व कराने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। आचार्य के नेतृत्व में धर्मसंघ प्रगतिमान होता है।

जैन धर्म परम्परा में आचार्य परम्परा उसके प्रवर्तनकाल से ही प्रवहमान रही है। आगमीय प्रमाणानुसार जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है। प्रत्येक कालचक्र में जैन धर्म प्रवर्तित होता है। उसके प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। वर्तमान अवसर्पिणीकाल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। दोनों तीर्थंकरों के मध्य में बावीस अन्य तीर्थंकर हुए। जंबूह्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र की मर्यादानुसार यहां पर प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं।

तीर्थंकरों की विद्यमानता में उनके प्रमुख शिष्य धर्मसंघ का नेतृत्व

करते हैं। वे प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते हैं। तीर्थंकरों के महाप्रयाण के पश्चात धर्मसंघ का नेतृत्व करने वाले महापुरुष को आचार्य कहा जाता है।

तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकर महावीर तक के मध्यवर्ती कालखण्ड में असंख्य आचार्य हुए। पौराणिक कथा साहित्य में अनेक आचार्यों के नाम भी प्राप्त होते हैं। पर समग्र आचार्य-परम्परा को खोज पाना अतीन्द्रिय जानी के लिए ही संभव है।

तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकर महावीर तक कल चौबीस तीर्थंकर हुए। उक्त चौबीस तीर्थंकरों की पवित्र नामावली इस प्रकार है-

- तीर्थंकर श्री ऋषधदेव जी 1.
- 2. तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी
- तीर्थका श्री संधवनाथ जी 3.
- 4. तीर्थंकर श्री अभिनंदननाथ जी तीर्थंकर श्री समितनाथ जी 5.
- तीर्थंकर श्री पदमप्रभ जी
- 7. तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी नीर्थंकर श्री चट्टपण जी 8.
- 9. तीर्थंकर श्री सविधि नाथ जी
- 10. तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी
- 12. तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी

भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान अजितनाथ जी के मध्य का समय भगवान ऋषभदेव का शासन काल कहलाया। ऐसे ही भगवान अजितनाथ जी से लेकर भगवान संभवनाथ जी तक का काल भगवान अजितनाथ जी का शासन काल कहलाया। इसी क्रम से वर्तमान काल भगवान महावीर का शासन काल कहलाता है।

भगवान महावीर की विद्यमानता में उनके प्रमुख ग्यारह शिष्यों-गणधरों ने धर्मसंघ का नेतृत्व किया।

उक्त ग्यारह गणधरों की पवित्र नामावली इस प्रकार है-

श्री इन्द्रभृति जी (गौतम स्वामी जी).

\*\*\* 340 \*\*\* ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी 13 14 तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी

15. तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी

तीर्थकर श्री शांतिनाथ जी

17. तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ जी तीर्थंकर श्री अरनाथ जी

19. तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी

20. तीर्थंकर श्री मनिस्व्रत जी 21. तीर्थंकर श्री निमनाथ जी

22. तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि जी 23 तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी

तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी 24.

2. श्री अग्निभृति जी 4. श्री व्यक्त स्वामी जी

८ श्री अकॉपत जी

10 श्री मेतार्य जी

6. श्री मण्डितपत्र जी

11.

भगवान महावीर की विद्यमानता में ही प्रथम गणधर श्री इन्द्रभति गौतम

एवं पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी के अतिरिक्त नौ गणधर मोक्ष को प्राप्त हो गए। अत: उक्त दो गणधरों ने सकल धर्मसंघ का नेतृत्व किया। कालांतर

में तीर्थकर महावीर निर्वाण को उपलब्ध हए। जिस रात्रि में तीर्थंकर महावीर

निर्वाण को उपलब्ध हए, उस रात्रि के व्यतीत होते ही प्रथम गणधर इन्द्रभति

गौतम कैवल्य को उपलब्ध हो गए। केवली संघ का नेतत्व नहीं करते यह

शाश्वत नियम है। अत: ग्यारह ही गणों का नेतृत्व पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने किया। इस प्रकार तीर्थंकर महावीर के धर्मसंघ के प्रथम

अनुशास्ता / आचार्य आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी हुए।

सधर्मा स्वामी जी से लेकर वर्तमान तक जिनशासन नायक आचार्यों की एक अजस्त्र परम्परा रही है। इस महती महनीया आचार्य परम्परा में एक से एक प्रभावशाली और महान आचार्य हुए हैं। तीर्थंकर महावीर के शासन के प्रथम आचार्य आर्य संधर्मा से लेकर वर्तमान आचार्य प्रवर श्री शिवमनि जी

# म. तक की पटट-परम्परा की तालिका यहां प्रस्तत की जा रही है-केवलिकाल 'वीर निर्वाण संवत् 1 से 64'

आचार्य काल

#### आर्य संधर्मा स्वामी वीर निर्वाण संवत् । से 20 ١. आर्य जम्बू स्वामी वीर निर्वाण संवत 20 से 64 2.

श्रत केवली-काल 'वीर निर्वाण संवत् 64 से 170' आचार्य प्रभव स्वामी वीर निर्वाण संवत 64 से 75

3. वीर निर्वाण संवत् 75 से 98 4 आचार्य शर्यांभव स्वामी

आचार्य यशोभद स्वामी 5.

आचार्य का नाम

आचार्य संभूतविजय स्वामी 6

आचार्य भद्रबाह स्वामी

••• शिवाचार्य • जीवन-दर्शन •••

वीर निर्वाण संवत् 98 से 148 वीर निर्वाण संवत् 148 से 156

वीर निर्वाण संवत् 156 से 170

श्री वायभति जी

श्री मौर्यपत्र जी

श्री प्रधास जी

श्री अचलधाता जी

श्री सधर्मा स्वामी जी

3.

5

7.

9

•• 341 •••

पूर्वधर काल 'वीर निर्वाण संवत् 170 से 985'

 आचार्य स्थूलभद्र वीर निर्वाण संवत 170 से 215 आचार्य आर्य महागिरी वीर निर्वाण संवत 215 से 245 श्री बलसिंह स्वामी वीर निर्वाण संवत 245 से 303 वीर निर्वाण संवत 303 से 332 11. श्री सवन्न स्वामी 12. श्री वीर स्वामी वीर निर्वाण संवत् 332 से 376 श्री स्थांडिल स्वामी वीर निर्वाण संवत् 376 से 409 14. श्री जीतधर स्वामी वीर निर्वाण संवत् 409 से 445 15 श्री आर्य समद वीर निर्वाण संवत 445 से 506 वीर निर्वाण संवत 506 से 591 16. श्री नन्दला स्वामी 17. श्री नागहस्ति वीर निर्वाण संवत् 591 से 664 वीर निर्वाण संवत् 664 से 716 श्री रेवन्त स्वामी 10 श्री सिंहगणि स्वामी वीर निर्वाण संवत 716 से 780 20. श्री स्थंडिलाचार्य वीर निर्वाण संवत 780 से 814 2) श्री हेमतन स्वामी वीर निर्वाण संवत् 814 से 848 वीर निर्वाण संवत 848 से 875 22. श्री नागजिन स्वामी 23. श्री गोबिन्द स्वामी वीर निर्वाण संवत 875 से 877 वीर निर्वाण संवत 877 से 914 24. श्री भतदिन्न स्वामी २५ श्री छोहगणि स्वामी वीर निर्वाण संवत् 914 से 942 26. श्री दुष्यगणि स्वामी वीर निर्वाण संवत 942 से 960 27. श्री देवर्द्धिंगणि क्षमाश्रमण वीर निर्वाण संवत 960 से 985 सामान्य श्रुतघर काल 'वीर निर्वाण संवत् 985 से वर्तमान तक' 28. श्री वीरभद स्वामी वीर निर्वाण संवत् 985 से 1064 २०. श्री शंकरभद स्वामी वीर निर्वाण संवत 1064 से 1094 30 श्री जसभद स्वामी वीर निर्वाण संवत् 1094 से 1116 31. श्री वीरसेन स्वामी वीर निर्वाण संवत् 1116 से 1132 32. श्री वीरग्राम सेन स्वामी 33. श्री जिनसेन स्वामी

शिवाचार्य : जीवन-दर्शन \*\*\*

--- 342 ---

34. श्री हरिषेण स्वामी वीर निर्वाण संवत् 1167 से 1197 35 श्री जयसेन स्वामी वीर निर्वाण संवत् 1197 से 1223 36 श्री जगमाल स्वामी वीर निर्वाण संवत 1223 से 1229 37. श्री देवर्षिजी स्वामी वीर निर्वाण संवत् 1229 से 1234 38. श्री भीम ऋषिजी स्वामी 30 श्री कर्म जी स्वामी 40 श्री रामऋषि जी स्वामी 41. श्री देवसेन जी 42. श्री शंकर सेन जी 43. श्री लक्ष्मीलाभ जी स्वामी 44 श्री रामरिष जी स्वामी 45. श्री पदमसूरि जी स्वामी 46. श्री हरिसेन जी स्वामी 47. श्री कशलदत्त जी स्वामी 48. श्री जीवन ऋषि जी 49. श्री जयसेन जी स्वामी 50. श्री विजय ऋषि जी 51. श्री देवऋषि जी स्वामी 52. श्री सूरसेन स्वामी 53. श्री महासरसेन स्वामी

54 श्री महासेन जी स्वामी

श्री जयराम जी स्वामी

श्री गजसेन जी स्वामी

57. श्री मिश्रसेन जी स्वामी

59. श्री शिवराज ऋषि जी

60. श्री लालजी मल स्वामी

61 श्री जानजी ऋषि स्वामी ••• शिवाचार्य · जीवन-दर्शन ••

श्री विजयसिंह जी स्वामी

वीर निर्वाण संवत् 1234 से 1263 वीर निर्वाण संवत् 1284 से 1299 वीर निर्वाण संवत 1299 से 1324 वीर निर्वाण संवत 1324 से 1354 वीर निर्वाण संवत् 1354 से 1371 वीर निर्वाण संवत 1371 से 1402 वीर निर्वाण संवत 1402 से 1434 वीर निर्वाण संवत् 1434 से 1461 वीर निर्वाण संवत् 1461 से 1474 वीर निर्वाण संवत 1474 से 1494 वीर निर्वाण संवत 1494 से 1524 वीर निर्वाण संवत् 1524 से 1589 वीर निर्वाण संवत् 1589 से 1644 वीर निर्वाण संवत 1644 से 1708 वीर निर्वाण संवत् 1708 से 1738 वीर निर्वाण संवत् 1738 से 1758 वीर निर्वाण संवत् 1758 से 1779 वीर निर्वाण संवत् 1779 से 1806 वीर निर्वाण संवत् 1806 से 1842 वीर निर्वाण संवत् 1842 से 1913 वीर निर्वाण संवत 1913 से 1957 वीर निर्वाण संवत् 1957 से 1987 वीर निर्वाण संवत् 1987 से 2007

aaa 343 aaa

- 62. श्री भानुलूणा जी स्वामी
- श्री पुरुरूप जी स्वामी
   श्री जीवराज जी स्वामी

वीर निर्वाण संवत् 2032 से 2052

वीर निर्वाण संवत् 2052 से 2057

वीर निर्वाण संवत् 2057 से 2065 वीर निर्वाण संवत 2065 से 2075

वीर निर्वाण संवत् 2075 से 2086

वीर निर्वाण संवत् 2086 से 2106

वीर निर्वाण संवत् 2106 से 2126

वीर निर्वाण संवत् 2126 से 2148 वीर निर्वाण संवत 2148 से 2163

वीर निर्वाण संवत् 2163 से 2168

- 64. श्री जीवराज जी स्वाम
- 65. श्री भावसिंह जी स्वामी
- 66. श्री लघवर सिंह जी स्वामी
- श्री यशवन्त सिंह जी
   श्री रूपसिंह जी स्वामी
- 69. श्री दामोदरजी स्वामी
- 70. श्री धनराज जी स्वामी
- 70. श्री चनराज जा स्वामा 71. श्री चिन्तामण जी स्वामी
- 72. श्री खेमकरण जी स्वामी
- 73. श्री धर्मसिंह जी स्वामी
- 74. श्री नगराज जी स्वामी
- 75. श्री जयराज जी स्वामी
  - 76. श्री लवजी ऋषि स्वामी 77. श्री सोमजी ऋषि स्वामी
  - 78. पूज्य श्री हरिदास जी म.
  - 79. पूज्य श्री वृन्दावनलाल जी ऋषि
  - 80. श्री भवानीदास जी म.
  - पूज्य आचार्य श्री मलूकचन्द्र जी म.
     अचार्य श्री महासिंह जी म.
  - 83. पूज्य श्री कुशलचंद जी म.
  - 84. पूज्य श्री छजमल जी ऋषि
- 85. पूज्य श्री रामलाल जी म. 86. पुज्य आचार्य श्री अमरसिंह जी म.
- 86. पूर्ण आचार्य श्री सम्बख्या जी म
- 87. आचार्य श्री मोतीराम जी म
- 89. युग प्रधान आचार्य श्री सोहनलाल जी म.

- 90. आचार्य श्री काशीराम जी म.
- 91. आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म.
- 92. आचार्य सम्राट् श्री आनंद ऋषि जी म.
- 93. आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि जी म.
- 94. आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म.

परम पूज्य ध्यान योगी आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म. तीर्थंकर महावीर के धर्म शासन को पट्ट परम्परा के 94वें आचार्य हैं। पूर्ववर्ती सभी आचार्यों ने जिनशासन की प्रभृत प्रभावना की है। उसी कड़ों में वर्तमान शासन नायक जिनशासन की प्रभावना कर रहे हैं। आपश्री का ध्यान के रूप में विशेष अवदान रहा है। आपश्री ने श्रमण परंपरा में मंद पड़ रही ध्यान की ज्योति को पुन: प्रखर रूप में प्रज्ज्वलित किया है।

परम पूज्य आचार्य देव के अनुशासन में जिनशासन उन्नति के शिखर पर आरूढ़ है। संघ में साधनात्मक एवं समन्वयात्मक विकास आपश्री के नेतृत्व में निरंतर प्रगतिमान रहेगा इसके लिए सकल संघ पूर्ण विश्वस्त है।

#### परिशिष्ट-२

### **गुरु परंपरा : शंक्षिप्त परिचय**

अनन्त जीवन पथ पर सद्गुरु से भेंट परम सौभाग्य का क्षण है। सद्गुरु से भेंट से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की एक किरण का जन्म होता है। प्रकाश की वह किरण उसके आगामी जीवन का पथ प्रशस्त करने वाली सिद्ध होती है। उस भेंट के पश्चात् उसके जीवन की दशा और दिशा में एक गुणात्मक परिवर्तन पैदा हो जाता है। सद्गुरु से प्राप्त वह प्रकाश–किरण ही अतंत: उसके लिए परम प्रकाश रूप मोक्ष का द्वार सिद्ध होती है।

सद्गुरु शिष्य के तृतीय नेत्र का उद्घाटन करता है, जिसके उद्घाटित होने पर शिष्य शिव-पथ का यात्री बन जाता है। उसमें शेष शव का विलीनीकरण हो जाता है। अन्त में वह शिव रूप शेष बचता है।

सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए रायचंद भाई कहते हैं— सद्गुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार। लोचन अनन्त उघाड़िया, अनन्त दिखावणहार॥ सद्गुरु अनन्त महिमामय हैं। सद्गुरु से बडा उपकारी अन्य कोई नहीं

है।

महात्मा कबीर भी सद्गुरु से ऊपर किसी को नहीं मानते। परमात्मा को भी नहीं। उनका प्रख्यात पद है—

> गुरु गोबिन्द दोउ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिन्द दियो बताय॥

गुरु की महिमा ईश्वर से भी बड़ी है। उसका कारण स्पष्ट है कि ईश्वर का पता गुरु से ही प्राप्त होता है।

अनन्त अतीत से वर्तमान तक जितने भी भव्य जीवों ने परमपद प्राप्त किया है तथा जितने भी भव्य जीव परमपद प्राप्ति की दिशा में यात्राशील हैं उन्हें सम्बोधि का प्रथम सूत्र सद्गुरु से ही प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत भूमिका के साथ श्रद्धेय आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज को जिस सद्गुरु से सम्बोधि का सृत्र प्राप्त हुआ तथा प्रव्रन्या में प्रवेश प्राप्त हुआ उस सद्गुरु एवं गुरु-परम्परा का परिचय अपेक्षित है।

प्रश्न उपस्थित होता है कि गुरु-परम्परा का आदि स्रोत कौन हैं? उत्तर में निवंदन है कि गुरु-परम्परा का आदि स्रोत भगवान ऋषभदेव हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक और भगवान महावीर से लेकर पंजाब परम्परा के आद्य आचार्य श्री अमरिसंह जी म. तक, तथा वर्तमान तक सद्गुरु परम्परा का प्रवाह प्रवाहित है। वह पावन प्रवाह आगे भी यथावत् प्रवाहित रहेगा।

संक्षेप शैली की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मैं गुरु परम्परा का संक्षिप्त परिचय पंजाब परम्परा के आद्य आचार्य श्री अमरसिंह जी म. से प्रारंभ करता हूं।

यह भी ऐतिहासिक सच है कि परमपूज्य आचार्य प्रवर श्री अमर सिंह जी म. से पूर्व भी पंजाब में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार था। पूज्य जैन श्रमण-श्रमणियां काफी प्राचीन समय से इस क्षेत्र में विचरण कर धर्म प्रचार करते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों ने तो इस दिशा में काफी अन्वेषण किए हैं और सिद्ध किया है कि तीर्थंकर महावीर का विचरण भी पंजाब में हुआ है।

अस्तु। गुरु-परम्परा के परिचय क्रम में हम सर्वप्रथम शेरे पंजाब श्री अमर्रिसह जी म. का संक्षिप्त जीवनवृत्त यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

### शेरे पंजाब आचार्य श्री अमरशिह जी म.

पंजाब श्रमण संघ गौरव आचार्य श्री अमरसिंह जी म. पंजाब परंपरा के एक तेजस्वी आचार्य थे। उत्तर भारत का समस्त मुनि मण्डल आचार्य श्री अमरसिंह जी म. के शिष्यानुशिष्य क्रम से ही विकसित एवं फलित हुआ है।

परम पूज्य आचार्थ प्रवर का जन्म अमृतसर नगर में वि.सं. 1862, वैशाख कृष्णा द्वितीया को हुआ था। आपके पूज्य पिता का नाम श्री बुधसिंह जी तातेड एवं माता का नाम श्रीमती कमोरेवी था। 16 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह ज्वालादेवी नामक कन्या से सम्पन्न हुआ। कालक्रम से आपको पांच संतान हुई, जिनमें दो पृत्रियों एवं तीन पुत्र थे। आपके वैराग्य का कारण रहा—पुत्र विरहा प्रथम और द्वितीय पुत्र स्वल्पायु में ही चल बसे। तृतीय पुत्र आठ वर्ष का हुआ तो उसका भी निधन हो गया। इस घटना ने आपके हृदय को दहला दिया। जीवन की नश्वरता का दर्शन आपके लिए आत्मदर्शन का द्वार बन गया। संसार से मन उचट गया और आपश्री दिल्ली बारादरी में विराजित पंडितराल श्री रामलाल जी म. के सान्निध्य में पहुंच गए। पून्य पंडित जी म. के सान्निध्य में आपश्री ने ज्ञान-ध्यान की आराधना को और उसकी परिपक्तता पर संवत् 1898, वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन बारादरी में आईती दीक्षा धारण की।

मुनिवर श्री अमरसिंह जी म. ने आगम बाङ्मय का पारायण किया।
आप प्रतिभासंपन और प्रभावशाली मुनिराज बने। आपकी वक्तृत्व कला
काफी प्रभावक थी। उत्तर भारत के अतिरिक्त राजस्थान और मध्यप्रदेश तक
आपश्री ने विचरण कर जैन धर्म की महान प्रभावना की।

परम पूज्य श्री अमरसिंह जी म. ने उत्तर भारत में जिनत्व की चंतना को अतिशयी रूप में जागृत किया। आपके सान्निध्य में बारह मुमुक्षुओं ने जिनदीक्षा धारण की। शिष्य परिवार में प्रभूत वृद्धि हुई। आपके विराट व्यक्तित्व के कारण तत्कालीन मुनियों और जैन संघों ने मिलकर आपश्री को आचार्य पाट पर मनोनीत किया। संवत् 1913 वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन चांदनी चौक बारादरी में आचार्य पद पर आपश्री का अभिषेक हुआ।

परम पूज्य आचार्य श्री अमरसिंह जी म. उत्तर भारत के जैन क्षितिज पर सूर्य बनकर चमके। 76 वर्ष की अवस्था में सं. 1938, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन पूर्ण समाधिभाव पूर्वक अमृतसर नगर में आपश्री ने नश्वर देह का परित्याग किया।

आपश्री के 12 शिष्य हुए जिनकी पवित्र नामावली निम्न प्रकार से है--

- श्री मुश्ताक राय जी म.
   श्री गुलाबराय जी म.
- श्री विलासराय जी म.
   श्री सखदेव राम जी म.
   श्री सखदेव राम जी म.
   श्री मोतीराम जी म.
- 7. श्री मोहनलाल जी म. 8. श्री खेताराम जी म.
- श्री रतनचंदं जी म.
   श्री खुबचंदं जी म.
- 11. श्री बालकराम जी म. 12. श्री राधाकृष्ण जी म.
- ••• 348 ••• । शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

उत्तर भारत का समस्त मुनि संघ उपरोक्त बारह मुनिराजों का शिष्यानुशिष्य मुनि परिवार है।

#### आचार्य श्री मोतीशम जी महाराज

गुरु परम्परा के क्रम में आचार्य श्री अमर्रासह जी म. के छठे शिष्य आचार्य श्री मोतीराम जी म. का परिचय अभीष्ट है।

परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री मोतीराम जी म. का जन्म लुधियाना के निकटवर्ती ग्राम बहलोलपुर में वि.सं. 1878 आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन क्षत्रिय कुल में हुआ। आपके पिता का नाम श्रीमान् मुसद्दी लाल जी एवं माता भगवती का नाम श्रीमती जशवंती देवी था। उक्त क्षत्रिय कुल में धर्म संस्कारों का पर्याप्त विकास था। शिशु मोतीराम को धर्म संस्कार विरासत में प्राप्त हुए।

युवा होने पर मोतीराम ने लुषियाना को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत आपने व्यवसाय प्रारंप किया। परंतु व्यवसाय में मन नहीं रमा। आपकी दुकान व्यवसाय का कम और धर्मचर्चा का प्रमुख केन्द्र वन गई। श्री रतनवंद जो, श्री मोहनलाल जी एवं श्री खेताराम जी—ये तीन युवक आपके संपर्क में आए। पारस्परिक धर्म स्वभाव की युति आपके मैत्री का अनुबंध बना और यही अनुबंध आपके वैराग्य का घरातल सिद्ध हुआ। आप चारों मित्रों ने संसार को त्याग कर संयम—पथ पर अग्रसर होने का निश्चय किया। आप चारों का निश्चय अंतरः भीष्म प्रतिज्ञा सिद्ध हुआ और आप चारों मित्र तन-मन से संसार का त्याग कर दिल्ली में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज के चरणों में जा पहुँचे।

परम पूज्य आचार्य श्री अमर्रासह जी म. ने आप चारों विरक्त मुमुक्षु मित्रों के मन को पढ़ा और अनुभव किया कि आपका वैराग्य भावातिरेक का परिणाम नहीं है। पूज्य आचार्यश्री ने आप चारों मित्रों को साध्वीचित अध्ययन प्रारंभ कराया। कुशाग्र बृद्धि सम्यन्न होने से आप चारों मित्रों ने प्रतिक्रमण आदि आवश्यक ज्ञान स्वल्प समय में ही सीख लिया। आखिर परिजनों की अनुज्ञा प्राप्त कर वि.सं. 1908, आषाढ़ सुदी दसवीं के दिन आप चारों मित्रों ने आईती प्रक्रवां में प्रवेश किया।

फूज्य श्री मोतीराम जी म. ने ज्ञान-ध्यान के क्षेत्र में स्वयं को समर्पित किया। आगम वाङमय के आप गहन ज्ञाता और सूक्ष्म व्याख्याता बने। आचार्य श्री के शिष्य समृह में आपश्री सूर्य के समान तेजस्वी मुनि बने। परम फूच आचार्य श्री अमर्रिसह जी म. के स्वर्गारोहण के पश्चात् फूच श्री रामबख्श जी म. आचार्य पाट पर मनोनीत किए गए। पर आचार्य पर पर नियुक्ति के मात्र इक्कीस दिन बाद फूच्य श्री का स्वर्गवास हो गया। तदनंतर चतुर्विध श्रीसंघ ने एकत्रित होकर परम फूच श्री मोतीराम जी म. को आचार्य पाट पर नियुक्त किया। वि.सं. 1939 ज्येष्ट मास में आपश्री को आचार्य पद की प्रतीक चादर चतुर्विध संघ ने प्रदान की।

परम पून्य आचार्य श्री मोतीराम जी म. के नेतृत्व में सकल संघ का चहुं मुखी विकास हुआ। आचार, विचार और धर्मप्रभावना के क्षेत्र में संघ ने काफी उन्नित की। आपश्री ने लगभग उन्नीस वर्षों तक श्रमण संघ को सफल नेतृत्व प्रदान किया। वि.सं. 1958 आसोज वदी द्वादशी के दिन लिधियाना में पूर्ण समाधि भाव के साथ आपश्री का स्वगंवास हुआ।

परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री मोतीराम जी म. के पांच शिष्य थे-1. स्वामी श्री गंताराम जी म., 2. गणावच्छेदक श्री गणपतराय जी म., 3. पूज्य श्री श्रीचंदजी म., 4. तपस्वी रत्न श्री हीरालाल जी म. एवं 5. तपस्वी श्री हर्षचंद्र जी म.।

#### ञणावच्छेढक श्री ञणपतशय जी महाशज

परम पूज्य स्वनाम धन्य गणावच्छेदक श्री गणपतराय जी म. परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री मोतीराम जी म. के द्वितीय शिष्य रत्न थे।

पूज्य प्रवर श्री गणपतराय जी म. का जन्म जिला स्यालकोट के अंतर्गत पसरूर नामक नगर (वर्तमान पाकिस्तान) में वि.सं. 1906 भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन हुआ। काश्यप गोत्रीय लाला श्री गुरुदासमल जी श्रीमाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गौर्या देवी आपके जनक और जननी थे।

कालक्रम से आप युवा हुए। पारिवारिक धार्मिक संस्कार आपकी निजी संपत्ति बने। जैन मुनियों के निरंतर संपर्क से सामाधिक-संवर की आस्था सुदृढ़ बनी। योग्य वय में समान कुल गोत्र की सुशील कन्या से आपका पारिणवृक्षण संस्कार सम्पन्न हुआ।

युवक गणपतराय ने जवाहरात का व्यवसाय प्रारंभ किया। सुतीक्ष्ण ६ . सं आपने व्यवसाय में पर्याप प्रगति की। परंतु पौर्गालिक व्यवसाय में आप पा चित्त अधिक न रम सका। आपका जन्मना वैरागी मन घमंच्यान और ज्ञानाराधना में ही सच्चा सुख देखता था। आखिर एक घटना ने आपके वैराग्य को सुद्ध बना दिया। घटना इस प्रकार घटी—एक बार व्यावसायिक कार्य वश आपको मुकाम नारोवाल जाना पड़ा। मार्ग में बरसाती नदी पड़ती थी। जाते हुए नदी में पानी अधिक नहीं था। परंतु जब आप वापस लीटे तो पीछे बरसात होने से नदी में जल प्रवाह बढ़ गया। नदी पर कराने के लिए आपने केवट की सहायता ली। वहां अन्य दो लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने केवट से नदी पार कराने के लिए कहा। केवट अपने अनुभव के आधार पर लोगों के हाथ पकड़कर नदी पार करवाता था और पारिश्रमिक लेता था।

आप तीनों लोगों के हाथ पकड़कर केवट ने जल में प्रवेश किया। शनै:-शनै: आप सभी नदी की मध्य धारा में पहुंचे। उसी समय जल प्रवाह अचानक तीव्र हो गया। केवट को स्वयं संभलना भी कठिन हो गया। उसने आप तीनों के हाथ छोड़ दिए और स्वयं तैर कर किनारे पर पहुंच गया।

आप तैरना नहीं जानते थे और जलप्रबाह काफी तीब्र था। आप नदी में इबने लगे। जीवन की डोर खिसक रही थी। उस क्षण आपके हृदय में जीवन की अशास्वतता का जीवंत बोध जागृत हुआ। आपने पत्क झपकते ही निर्णय कर डाला कि यदि मेरा जीवन बच जाए तो मैं संसार का त्याग कर साध बन जाऊंगा।

सम्यक् संकल्प के उदय के साथ जी जल के तीव्र प्रवाह ने आपको किनारे पर फैंक दिया। पैरों को धरातल प्राप्त होते ही आप जल से बाहर आ गए। घर पहुंचे और पूरी बात परिजनों से कही। आपके सुरक्षित लौट आने से तो परिजन आनंदित हुए पर आपके गृहत्याग के संकल्प से चिंतित बन गए। परंतु महापुरुषों के वज्रसंकल्प की शांति आपका संकल्प भी वज्रसंकल्य सिद्ध हुआ। अंतत: परिजनों ने आपको आजा प्रदान कर दी।

अमृतसर में विराजित आचार्य श्री अमरसिंह जी म. के सान्निध्य में आपश्री ने वि.सं. 1933, मार्गशीर्ष शुक्त पंचमी के दिन अहंत् घर्म की प्रक्रमा धारण की। परम पून्य आचार्य देव ने आपको अपने शिष्य श्री मोतीराम जी म. का शिष्य घोषित किया।

मुनिवर श्री गणपतराय जी म. दीक्षाव्रत ग्रहण के साथ ही सेवा और संयम की साधना में रम गए। आपने सेवा और संयम की उत्कृष्ट आराधना की। स्वाध्याय और तप के क्षेत्र में भी आप पीछे नहीं रहे। आपने गुरुदेव के सान्तिच्य में आगम साहित्य का अध्ययन किया। अनुक्रम से तपस्या द्वारा आन्यकल्याण करते रहे। आपश्री सूक्ष्म सूझ-बूझ के स्वामी थे। पून्य आचार्य श्री मोतीराम जी म. भी संबीय निर्णयों पर आपश्री से चितन-मनन किया करते थे। अपने विशाल ज्ञान-च्यान अर्थ्य सूक्ष्म सूक्ष से संघ में आपश्री ने काफी सुयश अर्जित किया। उसी के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी म. ने आपश्री को गणावच्छेरक पद पर नियुक्त किया।

आपश्री की संयम साधना उच्च कोटि की थी। आपके जीवन से जुड़े हुए अनेक चामत्कारिक घटनाक्रम पंजाब में विश्रुत हैं।

विक्रम सं. 1988, ज्येष्ठ शुक्त द्वितीया के दिन लगभग 81 वर्ष की अवस्था में पूर्ण समाधि भाव पूर्वक आपश्री ने देह का विसर्जन किया।

आपश्री के एक शिष्य थे जिनका नाम गणावच्छेदक श्री जयराम दास जी म. था।

#### भणावच्छेबक स्वामी श्री जयशम ढाश जी महाशज

गणावच्छेदक पूज्य श्री गणपतराय जी म. के एक शिष्य हुए- परम पूज्य गणावच्छेदक स्वामी श्री जयरामदास जी म.।

स्वामी श्री जयरामदास जी म. पंजाब मुनि परंपरा के एक तेजस्वी मुनि थे। उनकी संयम साधना एवं ज्ञानाराधना उच्च कोटि की थी। अपने श्रद्धेय गुरुदेव के पश्चात् आपश्री गणावच्छेदक पद पर नियुक्त किए गए।

#### श्वामी श्री शालिखाम जी महाराज

परम पूज्य महामहिम मुनिराज स्वामी श्री शालिग्राम जी म. पूज्यपाद गणावच्छेदक श्री जवराम दास जी म. के सुशिष्य थे तथा श्रमण संघ के प्रथम पट्टसर आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी म. के सदगुरु थे। संयम और साधना के शिखर पुरुष स्वामी श्री शालिग्राम जी म. का संक्षेप में जीवनवृत्त निम्न प्रकार से हैं—

पंजाब प्रांत में भद्दलबड़ नाम का एक छोटा-सा ग्राम है। वहां पर वैश्य वंश के श्रेष्टी श्री कालूराम जी निवास करते थे। इन्हीं सद्गृहस्थ की धर्मप्राण पत्नी ने वि.सं. 1924 में एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर स्वामी श्री शालिग्राम जी म. के नाम से जगत में विख्यात हुए।

श्री शालिग्राम जी स्वयं सहित तीन भाई थे। आपका क्रम द्वितीय था। आपकी शिक्षा-दीक्षा उत्तम ढंग से हुई। विद्यालय के आप पेघावी छात्र माने गए। बाल्यकाल से ही आपके जीवन में कुछ विशिष्ट गुण थे। आप जन्मना \*\*\* 552 \*\*\* शिक्षवर्षाः जीवन-र्यंत करुणाशील थे। प्रत्येक प्राणी की पीडा आपके हृदय को प्रकॉपत कर देती ध्यो।

जब आपने यवावस्था में प्रवेश किया तो एक दिन आपके बडे भाई का सहसा निधन हो गया। भ्रातुमृत्यु से आप विचलित बन गए। आप उक्त आघात से उभर भी नहीं पाए थे कि लघ सहोदर बीमार हो गया। त्रिदिवसीय स्वल्प-सी रुग्णता के बाद लघ सहोदर का भी देहांत हो गया। आप वजाहत हो उठे। संसार स्वप्नवत दिखाई देने लगा। जीवन की अशाश्वतता को बहत निकट से आपने देखा था। लघ और ज्येष्ठ भ्राताओं का विरह आपके लिए विरक्ति का दार बन गया।

पुण्य का प्रभात खिला और आपको परम पूज्य गणावच्छेदक स्वामी श्री जयरामदास जी का सान्निध्य प्राप्त हो गया। पज्यश्री के चरणों में आपश्री ने सं. 1946 में खरड में दीक्षा ग्रहण की। श्रद्धेय गरुदेव ने आपको सेवा और स्वाध्याय के दो महान सत्र प्रदान किए। गरु प्रदत्त सत्रों में आपश्री ने स्वयं को समग्र भावेन अनुस्युत कर दिया। लुधियाना में रहकर आपश्री ने क्रमश: आचार्य श्री मोतीराम जी म. गणावच्छेदक श्री गणपतराय जी म.. गरुदेव श्री जयरामदास जी म. प्रभित महामहिम मिनराजों की सेवा-आराधना में स्वयं को समग्रत: समर्पित कर दिया। मनिराजों की सेवा आराधना के कारण आपश्री का अधिकांश संयमी जीवन लिधयाना में ही व्यतीत हुआ।

सेवा के अतिरिक्त आपकी स्वाध्याय साधना भी काफी गहन थी। आपश्री आगम वाङमय के गंभीर जाता थे। ज्योतिष शास्त्र के भी आपश्री अधिकारी विद्वान थे। वि.सं. 1996 में महामहिम मनिराज स्वामी श्री शालिग्राम जी म. ने लिधयाना नगर में परे समाधि भाव के साथ पंडित मत्य का वरण किया।

आपश्री के एक शिष्य हए-आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज। अपने अतिजात शिष्य के जीवन निर्माण में आपश्री की सम्यक श्रम साधना सदैव अभिनंदनीय-वंदनीय रहेगी।

#### अध्यातम के आदित्य :

#### आचार्य सम्राद् श्री आतमाराम जी महाराज

ध्यान योगी श्रद्धेय शिवाचार्य श्री के गुरुमह गुरुदेव अध्यात्म आदित्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज थे। स्वनाम धन्य आचार्य श्री विगत सदी ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

के सर्वाधिक तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी महामहिम मुनिराज थे। उनका व्यक्तित्व आकाश के समान विशाल और सागर के समान गंभीर था। श्रुतज्ञान राशि के वे साक्षात् स्वयंभूरमण समुद्र थे। उनकी संयम साधना उत्कृष्ट कोटि की थी। उनकी समता, तितिक्षा, संघीय निष्ठा अद्भुत-अद्भुत थी। पंचम काल में वे वहुर्थ कालीन संयम साधना के संवाहक साधक थे। उनके विशाल-विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों की सीमा में बांध पाना संभव नहीं है।

गुरुमह गुरुदेव श्रुत-सागर आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज का जन्म वि. सं. 1939 भारों सुरी द्वारशों के दिन पंजाब प्रांत के राहों ग्राम में हुआ था। मान्यवर श्रीशुत मसाराम जी एवं मातेश्वरी परमेश्वरी देवी को पण्यपंज आचार्य देव के जनक-जननी का पण्य पद प्राप्त हुआ।

वहीं सूक्ष्म सा बीज विशाल वटवृक्ष होने तक की यात्रा कर सकता है जो प्रथमत: मिर्टी की अंधेरी परतों में स्वयं के अस्तित्व के खो जाने से मयभीत नहीं होता तथा कोंपल के रूप में प्रकट होकर प्रवण्ड तूफानों, विध्वंसकारी ऑधियों और विकराल घन-गर्जनाओं का हंसते-मुस्काते सामना करता है। ऐसी पात्रा से युक्त बीज ही एक दिन विराट वृक्ष बनकर अनन्त नम में स्वापिमान का सिर उठाकर खड़ा होता है और सहस्रों श्रांत-क्लांत प्राणियों की सुख-शीतत्वा का आधार बनता है।

इसी प्रकार मानव के सम्बंध में भी समझना चाहिए। वही मानव महामानव बनता है जो संकटों की तमस निशाओं में भी आशॉकत नहीं बनता है। क्रूर काल द्वारा जीवन द्वारों पर सख्त कपाट जड़ दिए जाने पर भी जीवन का स्वागत करते हुए अपनी यात्रा को अवरुद्ध नहीं बनने रेता। वह पुरुष जो विकट वादियों और दुलैच्य पर्वत शिखरों को अपनी जीवन यात्रा में माइल-स्टोन का मान देता है, एक दिन अनन्त नभ का संस्पर्श कर लेता है। उसकी मानवता में महामानवता आकार पाती है।

आचार्य देव के जीवन में साकार हुए महाजीवन की कथा भी ऐसी ही है। आचार्य देव जब दो वर्ष के ही थे तब मानुभगवती परमेश्वरी देवी का निधन हो गया। आठ वर्ष के हुए तो पितृदेव की छाया सिर से विदा हो गई। गयारह वर्ष के हुए तो इकलोता आधार नृद्धा दादी भी चल बसी। ऐसे में शिशु आत्माराम साधारण शिशु होते तो विषाद-निशा में कहां खो जाते, कोई भी न जान पाता। परन्तु वे साधारण शिशु न थे। उनके व्यक्तित्व की सूक्ष्म सी

\*\*\* 354 \*\*\*

कोंपल काल-गवियों और घनघनानी ऑधियों में पगजय को तैयार नहीं थी। उनके साहस ने शनै: शनै: अंधेरी वादियों को लांघ दिया। किन्हीं जन्मों के दु:सह असातावेदनीय कर्मदल का उन्होंने दलन कर दिया। पुण्य के प्रभात में नवीन सर्योदय हुआ और शिश आत्माराम महामहिम गुरुदेव श्री शालिगराम जी महाराज के सान्निध्य में पहुंच गए।

संतदर्शन/संतसान्निध्य सिष्ट तल का सर्वोच्च सौभाग्य है। बालक आत्माराम सर्वोच्च सौभाग्य को प्राप्त हए। फलत: उनके जीवन का त्वरित विकास हुआ। श्रद्धा, समर्पण, सदगुरु-निष्ठा जैसे परम सदगुणों का अक्षय कोष वे पूर्वजन्मों से ही साथ लेकर जन्मे थे। संयोग मिला और संस्कार साकार हो चले। शिशु आत्माराम की विनीतता, श्रद्धा और स्वाभाविक प्रतिभा से गुरुदेव मृनि श्री सालिगराम जी महाराज सहित समग्र मृनिमण्डल मंत्रमुग्ध हो उठा।

वि. सं. 1951 में मात्र बारह वर्ष की अवस्था में बालक आत्माराम ने संयम के क्षर-धार पथ पर चरणन्यास किया। पाद-प्रहारों से धरा को कंपायमान करने वाले मदोन्मत गजराजों की विकराल चिंघाडें भी जैसे सिंह शावकों में भय की सक्ष्म सी रेखाओं को भी जन्म नहीं दे पाती हैं वैसे ही संयम-पथ के विकट उपसर्ग और दु:सह परीषह भी बाल-मृनि आत्माराम को क्षणमात्र के लिए भी विचलित नहीं बना सके। 'भारण्डपक्खीव चरे अपमत्ते' रूपी श्रुत-सूत्र को जीवन सूत्र बनाकर श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री आत्माराम जी महाराज संयमीय पथ पर जान और ध्यान के सदढ कदमों के साथ आगे और आगे बढते चले गए। जैन जगत में शीघ्र ही श्रद्धेय मनिवर की उपस्थिति को अनुभव किया जाने लगा। आपका प्रत्येक कदम चरणचिन्ह बनकर समाज का आदर्शपथ बनता गया। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं का अधिकत ज्ञान आपकी प्रज्ञा में प्रवहमान होने लगा। विद्वता के क्षेत्र में मृनि समाज में उभरे शुन्य को आपके अवतरण ने शुन्य कर दिया। जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य के साथ-साथ आपने पाश्चात्य साहित्य का भी गंभीर अध्ययन किया। आपकी बृद्धि इतनी कुशाग्र थी कि आप जो भी पढ़ते थे वह आपकी स्मृति में अंकित हो जाता था। पठित पुस्तक के पदों को आप पुष्ठ और पंक्ति सहित उद्धृत किया करते थे।

श्रद्धेय प्रवर मनि श्री आत्माराम जी महाराज की ज्ञान गंभीरता, चारित्र साधना और संघीय निष्ठा सकल जैन जगत में चर्चित होने लगी। विद्वद ••• शिवाचार्य : जीवन–दर्शन ••• \*\*\* 355 \*\*\* मुनिमण्डल में आपको आचार्य हरिभद्र, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर और आचार्य हेमचंद्र की कोटि का बिद्धान मुनि माना जाने लगा। आपने अठारह आगमों पर सरल हिन्दी भाषा में बृहद् व्याख्याएं लिखीं। इसके अतिरिक्त लगभग चार दर्जन अन्य स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना की। 'तत्त्वार्थ सूत्र जैनागम समन्वय' नामक ग्रन्थ आपके अगाघ आगमीय ज्ञान का गंधीर उद्घोष करता है।

वि. सं. 1989 में आप श्री को पंजाब सम्प्रदाय का उपाध्याय नियुक्त किया गया तथा वि. सं. 2003 में आप श्री पंजाब परम्परा के आचार्य पर प्रतिचित हुए। आपके कुशल नेतृत्व में पंजाब पुनि सम्प्रदाय ति विल्वा विमल सुवश दिन्-दिग्नों में परिव्याप्त हुआ। वि. सं. 2009 में राजस्थान के सादही नगर में बृहद मुनि सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस अवसर पर विभिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने पदों को त्याग कर आप श्री को सम्म स्थानकवासी श्रमण संघ का आचार्य चुना। अखिल भारतीय स्तर पर आप श्री की विद्वता और संघ संचालन की कुशलता को एकस्वर सं स्वीकृत किया गया। आप श्री के निर्देशन में विशाल श्रमण संघ का चहुंमुखी विकास हुआ। श्रमण संघ में ज्ञान और ख्यान की अभिवृद्धि हुई।

परम श्रद्धेय आचार्य देव का समग्र जीवन महनीय सद्गुणों का अक्षय कोष था। आपकी सरलता और समता पराकाच्छा की थी। एक बार फिसल जाने से आपकी जंघा की हड्डी में तीन फ्रेंक्बर हो गए। संघ के प्रमुख श्रावकों ने क्रिश्चियन अस्पताल में आपके ऑप्रेशन की व्यवस्था की। डा. वर्जन ने आपका ऑप्रेशन किया। ऑप्रेशन से पूर्व आपने डॉ. वर्जन से कहा—माई! आप ऑप्रेशन कीजिए पर उसके लिए मुझे अचेत करने की आवश्यकता नहीं है।

डाँ. के लिए उसके जीवन का यह प्रथम केस था जहां उसे एक ऐसे पुरुष का ऑग्नेशन करना था जो पूर्ण होश में हो। आखिर डाँ. ने ऑग्नेशन किया! असहा पीड़ा का होना स्वाभाविक था। परनु डाँ. ने देखा कि आचार्य देव के आनन पर पीड़ा की एक सुक्ष्म सी रेखा भी नहीं उपरी। डाँ. ऑग्नेशन करते रहे और आप श्री अपनी आत्म साधना में वल्लीन रहे।

ऑप्रेशन पूर्ण करने पर चिकत-विस्मित डॉ. वर्जन ने कहा-ईसा की शांति की कथाएं आज तक मात्र पढ़ी और सुनी ही थीं, उस शांति के आज मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं।

••• 356 ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

उस घटना के पश्चात् डॉ. वर्जन आचार्य देव के दृढ़ अनुरागी बन गए। एक प्रसंग पर आचार्य देव ने अपने दिव्य नेग्रों से देखकर जर्मन स्थित डॉ. वर्जन के घर की स्थितियों का अक्षरश: वर्णन कर दिया था। उक्त घटना सहज सिद्ध करती है कि आचार्य देव की साधना में अवधि दर्शन का प्रकाश उत्तर आया था। संघ में समन्वय और ज्ञान-घ्यान की अभिवृद्धि के लिए आचार्य देव ने अपना समग्र जीवन अपित कर दिया था। संघ के एक छोटे सं मुनि को भी आचार्य देव से वही अपनत्व और सम्मान प्राप्त होता था जो प्रमुख मनियों को प्राप्त होता था।

आचार्य देव वस्तुत: विगत शती के भगवत् तुल्य महान साधक थे। उनकी यशोगाथाओं का वर्णन सहस्रां लेखानियों से भी संभव नहीं हैं। पिंडत जबाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई भटेल जैसे दिगगज नेताओं के सिर उनके वरणों पर अवनत होते थे।

ऑतम अवस्था में जैन जगत के उस जाञ्चल्यमान नक्षत्र को कैंसर रूप राहु ने ग्रस लेना चाहा। पर कैंसर ने उनके नश्वर शरीर को तो मिटा दिया, लेकिन उनकी अप्रतिम शांति और सहज प्रसन्नता को वह नहीं मिटा सका।

मिटना देह का स्वमाव है। आचार्य देव सन् 1962 में देह से मिट गए। पर उनका विदेह स्वरूप आज भी चिरंजीव है और सदैव चिरंजीव रहेगा। उनके चरणचिन्ह आज भी प्रकाश की मीनार्रे बनकर जगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

श्रद्धेय आचार्य देव के नौ शिष्य हुए। शिष्यों की नामावली इस प्रकार है-

- 1. परम श्रद्धेय श्री खजानचंद जी महाराज
- 2. पंडित रत्न श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज
- पंडित रत्न श्री हेमचंद्र जी महाराज
- 4. श्रद्धेय पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज
- 5. पूज्य श्री प्रकाशचंद जी महाराज
- 6. परमपूज्य श्री रत्न मुनि जी महाराज
- 7. ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज
- 8. उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज
- 9. पूज्य श्री मथुरा मुनि जी महाराज

शिवाचार्य : जीवन-दर्शन \*\*\*

उपरोक्त सभी मुनि ज्ञान-ध्यान और संयमीय साधना में एक से बढ़कर एक हुए हैं। प्रस्तुत संदर्भ में आचार्यश्री के चतुर्थ शिष्य का विशेष परिचय अभिप्रेत है।

### पंजाब केसरी बहुश्रुत गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज

श्रद्धाधार आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी महाराज के सद्गुरु का नाम है—पंजाब केसरी बहुश्रुत गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज। श्रद्धेय श्री ज्ञानमुनि जी महाराज आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। पूज्य गुरुदेव महान यशस्वी और पुण्यशाली मुनिराज थे। उनकी पुण्य गाथा को इसी रूप में समझा जा सकता है कि उनके गुरुदेव ने भी आचार्य पाट को सुशोपित किया और उनके शिष्य ने भी आचार्य पाट रूप उत्तम पद गणन किया।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज का जन्म वि. सं. 1979 वैशाख सुदि 3 को अक्षय तृतीया के पावन दिवस साहोकी (पंजाब) में हुआ। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में वि. सं. 1993 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन रावलिपण्डी (पाकिस्तान) में आपने आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में आहंती प्रक्रन्या अंगीकार की।

मुनि-जीवन में प्रवेश के पश्चात् श्रद्धेय गुरुदेव ने स्वयं को सेवा और स्वाध्याय में पूर्णत: अर्पित कर दिया। परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री की सेवा में आप उनके साथ रेहच्छाया वत् जुड़े रहे। आचार्य श्री की वैयावृत्य के साथ-साथ साहित्य सेवा में भी आप श्री अहर्निश संलग्न रहे। आचार्य श्री ह्या रचित आगमों की बृहद् व्याख्वाओं में आप श्री का श्रम भी उल्लेखनीय रहा। आचार्य श्री के निर्देशन में संधीय दायित्यों का भी आप श्री ने कुशलतापूर्वक निवंहन किया।

संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाओं के आप अधिकारी विद्वान थे। न्याय, दर्शन और व्याकरण का गंभीर ज्ञान आपने प्राप्त किया था। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण पर संस्कृत और हिन्दी भाषाओं में टीका की रचना कर विद्वद् वर्ग में आप श्री ने प्रभृत सुयशा अर्जित किया था। अनुयोग द्वार सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र, विपाक सूत्र आदि आमामों की सरल एवं विशाल व्याख्याएं आप श्री द्वारा लिखी गई। आप श्री ने अपने जीवान काल में लगभग तीन दर्जन छोटे और बड़े ग्रन्थों की रचना कर जैन साहित्य के ज्ञान कोष में अभिवृद्धि कर ज्ञान की महान आराधना की।

••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••

358 \*\*\*

श्रद्धेय गुरुदेव प्रखर वक्ता और मधुर गायक थे। आपके ओजस्वी व्याख्यानों में जनसमूह उमड़ पड़ता था। जब आप दोहा, पद या गीत गाते थे तो श्रोता परिषद मंत्रमुग्ध बनकर संगीत के अतल में डुबिकयां लगाने लगती थी।

काव्य रचना में भी आपका सफल प्रवेश था। बातों ही बातों में आपश्री छन्दबद्ध रसात्मक कविताओं की रचना कर देते थे। आप द्वारा सृजित 'महावीर स्तुति' आज समग्र जैन जगत में गाई जाती है।

जैन जगत के ज्येष्ठ-श्रेष्ठ और प्रतिभा पुरुष गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज समन्वय तथा शांतिपूर्ण क्रान्त जीवन के मंगल पथ पर बढ़ने वाले धर्मनेता, विचारक, समाज सुभारक एवं आत्मदर्शन की गहराई में पहुंचे हुए साथक थे। पंजाव तथा भारत वर्ष के विभिन्न अंचलों में बसे हजारों जैन-जैनेतर परिवारों में आपके प्रति गहरी श्रद्धा एवं भिवत है। आप श्री स्थानकवासी जैन समाज के उन गिने-चुने प्रभावशाली संतों में प्रमुख थे जिनका वाणी और क्यवहार सदा हो सत्य का समर्थक रहा है। जिनका नेतृत्व समाज को सुखद, संख्यक और प्रगति-पथ पर बढ़ाने वाला रहा है।

23 अप्रैल 2003 को रात साढ़े ग्यारह बजे संलेखना और समाधि की अवस्था में नश्चर देह का परित्याग कर ज्ञान के गौरी शिखर श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। आपकी विदायगी से जैन जगत में उभरा शूच भरा जाना सहज नहीं है। अपने व्यक्तित्व और कालजयी कतित्व के रूप में आप श्री सदैव असर हों।

परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चार शिष्य हैं— (1) वयोवृद्ध मुनिवर श्री भगवत मुनि जी म. (2) जैन धर्म दिवाकर श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टधर श्री शिव मुनि जी म. (3) फून्य श्री सरपंच मुनि जी महाराज एवं (4) श्री सौरभ मुनि जी म.।

#### आचार्य श्री की क्षाष्य-संपदा

परम पूज्य शिवाचार्य भगवन् के 6 शिष्य हैं—(1) श्री शिरीष मुनि जी म. (श्रमण संघीय मंत्री) (2) श्री शुभम मुनि जी म. (3) श्री श्रीयश मुनि जी म. (4) श्री सुव्रत मुनि जी म. (5) श्री शर्मित मुनि जी म. एवं (6) श्री शालीन मनि जी म.। आपश्री के दो प्रशिष्य हैं-(1) श्री निशांत मुनि जी म. एवं श्री निरंजन मृनि जी म.।

परम पूज्य शिवाचार्य भगवन् के सभी शिष्य-प्रशिष्य स्वाध्यायशील और विनीत हैं। तप, स्वाध्याय और ध्यान में समर्पित हैं। आचार्य श्री की लोकमंगलयात्रा में उनके अनुगामी हैं।



परिशिष्ट-३

# श्रमणसंघ नायक ध्यानयोगी आचार्य सम्राट् श्री शिव मुनि जी म.

### वर्षावास तालिका

| क्रम | वर्षावास स्थल               | (राज्य)                         | ई. सन्  |
|------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
|      | ( अध्ययनशील                 | प्रवचन प्रभावक मुनि के रूप में) |         |
| 1.   | मालेरकोटला                  | (पंजाब)                         | 1972    |
| 2.   | राहों                       | **                              | 1973    |
| 3.   | पटियाला                     | ,,                              | 1974    |
| 4.   | चण्डीगढ़                    | 11                              | 1975    |
| 5.   | खना                         | **                              | 1976    |
| 6.   | राजपुरा                     | **                              | 1977    |
| 7.   | बरनाला                      | **                              | 1978    |
| 8.   | पंचकुला                     | (हरियाणा)                       | 1979    |
| 9.   | चण्डीगढ्                    | (पंजाब)                         | 1980    |
| 10.  | रोपड़                       | **                              | 1981    |
| 11.  | मेरठ                        | (उत्तर प्रदेश)                  | 1982    |
| 12.  | वीर नगर                     | (दिल्ली)                        | 1983    |
| 13.  | जयपुर                       | (राजस्थान)                      | 1984    |
| 14.  | जोधपुर                      | **                              | 1985    |
| 15.  | पूना                        | (महाराष्ट्र)                    | 1986    |
|      | श्रमण स                     | ांघीय 'युवाचार्य' के रूप में    |         |
| 16.  | खार, मुंबई                  | (महाराष्ट्र)                    | 1987    |
| 17.  | सिकंदराबाद                  | (आंध्र प्रदेश)                  | 1988    |
| 18.  | बोलारम                      | **                              | 1989    |
| 19.  | रायचूर                      |                                 | 1990    |
| 1    | े<br>शेवाचार्य : जीवन-दर्शन | •••                             | 361 *** |

| (कर्नाटक) 19                              | 91                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (तमिलनाडु) 19                             | 92                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (तमिलनाडु) 19                             | 93                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (महाराष्ट्र) 19                           | 94                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| " 19                                      | 95                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| " 19                                      | 96                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| " 19                                      | 97                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| " 19                                      | 98                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| चतुर्थ पट्टधर 'आचार्य सम्राट्' के रूप में |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| (महाराष्ट्र) 19                           | 99                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (गुजरात) 20                               | 00                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (दिल्ली) 20                               | 01                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (                                         |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| (पंजाब) 20                                | 02                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| (पजाब) 20                                 |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 03                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| " 20                                      | 03<br>04                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                           | (तमिलनाडु) 19 (तमिलनाडु) 19 (तमिलनाडु) 19 '' 19 '' 19 '' 19 '' 19 '' 19 '' 19 '' 21 (सहाराष्ट्र) 19 (सहाराष्ट्र) 19 (सहाराष्ट्र) 19 (सहाराष्ट्र) 20 (दिल्ली) 20 |  |  |  |  |  |

444

••• 362 ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन ••**•** 

### जैन धर्म दिवाकर, आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज : शब्द चित्र

जन्म भूमि : राहों

पिता : लाला मनसारामजी चौपड़ा

माता : श्रीमती परमेश्वरी देवी

वंश : क्षत्रिय

संयम काल

जन्म : विक्रम सं. 1939 भाद्र सुदि वामन द्वादशी (12)

दीक्षा : वि.सं. 1951 आषाढ शक्ला 5

दीक्षा स्थल : बनुड़ (पटियाला)

दीक्षा गुरु : मुनि श्री सालिगराम जी महाराज

विद्यागुरु : आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज (पितामह गुरु)

साहित्य सृजन : अनुवाद, संकलन-सम्पादन-लेखन द्वारा लगभग 60 गन्थ

आगम अध्यापन : शताधिक साधु-साध्वियों को। कुशल प्रवचनकार : तीस वर्ष से अधिक काल तक।

आचार्य पद : पंजाब श्रमण संघ, वि.सं. २००३, लुधियाना।

आचार्य सम्राट् पद : अ.भा. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ

सादड़ी (मारवाड) 2009 वैशाख शक्ला

: 67 वर्ष लगभग।

स्वर्गवास : वि.सं. २०१९ माघवदि ९ (ई. १९६२) लुधियाना ।

आय : 79 वर्ष 8 मास, ढाई घंटे।

विहार क्षेत्र : पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि।

स्वभाव : विनम्र-शान्त-गंभीर प्रशस्त विनोद।

समाज कार्य ः नारी शिक्षण प्रोत्साहन स्वरूप कन्या महाविद्यालय

एवं पुस्तकालय आदि की प्रेरणा।

## जैनभूषण, पंजाब केसरी, बहुश्रुत, महाश्रमण, गुरुदेव श्री ज्ञान मृनि जी महाराज : शब्द चित्र

जन्म भूमि : साहोकी (पंजाब)

अध्ययन

वि.सं. 1979 वैशाख शुक्ल ३ (अक्षय तृतीया) जन्म तिथि

वि.सं 1993 वैशाख शुक्त 13 दीशा दीक्षा स्थल रावलपिंडी (वर्तमान पाकिस्तान)

आचार्य सम्राट् श्री आत्माराम जी महाराज

गुरुदेव

प्राकृत. संस्कृत उर्दू, फारसी, गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जानकार तथा दर्शन एवं व्याकरण शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित, भारतीय धर्मो के

गहन अभ्यासी।

हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत व्याकरण पर भाष्य, अनुयोगद्वार, सुजन प्रज्ञापना आदि कई आगमों पर बहद टीका लेखन

तथा तीस से अधिक ग्रन्थों के नेग्वक।

विभिन्न स्थानकों, विद्यालयों, औषधालयों, सिलाई पेरणा केन्टों के पेरणा स्रोत।

आपश्री निर्भीक वक्ता, सिद्धहस्त लेखक एवं कवि विशेष

थे। समन्वय तथा शान्तिपूर्ण क्रान्त जीवन के मंगलपथ पर बढने वाले धर्मनेता, विचारक, समाज सुधारक एवं आत्मदर्शन की गहराई में पहुंचे हुए साधक थे। पंजाब

तथा भारत के विभिन्न अंचलों में बसे हजारों जैन-जैनेतर परिवारों में आपके प्रति गहरी श्रद्धा एवं भक्ति है। आप स्थानकवासी जैन समाज के उन गिने-चने प्रभावशाली संतों में प्रमख थे जिनका वाणी-व्यवहार

सदा ही सत्य का समर्थक रहा है। जिनका नेतृत्व समाज को सुखद, संरक्षक और प्रगति पथ पर बढाने

वाला रहा है। मण्डी गोविन्दगढ़ (पंजाब) स्वर्गारोहण

23 अप्रैल, 2003 (रात 11.30 बजे)

· 364 · ♣♣♠ शिवाचार्य : जीवन-दर्शन **००**०

### आचार्य सम्राट् श्री शिवमुनि जी महाराज : शब्द चित्र

जन्म स्थान : मलौटमंडी, जिला-फरीदकोट (पंजाब)

जन्म : 18 सितम्बर, 1942 (भादवा सुदी सप्तमी)

माता : श्रीमती विद्यादेवी जैन

पिता : स्व. श्री चिरंजीलाल जी जैन

वर्ण : वैश्य ओसवाल

वंश : भाबू

दीक्षा : 17 मई, 1972, (समय 12.00 बजे)

दीक्षा स्थान : मलौटमण्डी (पंजाब)

दीक्षा गुरु : बहुश्रुत, जैनागमरत्नाकर, राष्ट्रसंत श्रमणसंघीय सलाहकार

श्री ज्ञानमुनि जी महाराज

शिष्य-सपंदा : श्री शिरीष मृनि जी, श्री शुभममृनि जी

श्री श्रीयशमुनि जी, श्री सुव्रतमुनि जी,

श्री शमितमुनि जी, श्री शालीन मुनि जी प्रशिष्य : श्री निशांत मनि जी

श्री निरंजन मनि जी

युवाचार्य पद : 13 मई, 1987 पूना, महाराष्ट्र

आचार्य पदारोहण : 9 जून, 1999 अहमदनगर, महाराष्ट्र चादर महोत्सव : 7 मर्ड. 2001. ऋषभ विहार, दिल्ली में

अध्ययन : डबल एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्. आगमों

का गहन गंभीर

अध्ययन, ध्यान-योग-साधना में विशेष शोध

कार्य

### श्रमणश्रेष्ठ कर्मठयोगी, मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज : शब्द चित्र

जन्म स्थान : नाई, उदयपुर, (राजस्थान)

जन्मतिथि : 19 फरवरी, 1964

माता : श्रीमती सोहनबाई

पिता : श्रीमान ख्यालीलाल जी कोठारी

वंश. गौत्र : ओसवाल, कोठारी

दीक्षार्थ प्रेरणा : दादीजी मोहन बार्ड कोठारी द्वारा

दीक्षा तिथि : ७ मई 1990

दीक्षा स्थल : यादगिरी (कर्नाटक)

गुरु : श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर

आचार्य सम्राटु श्री शिवमुनिजी महाराज

शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी साहित्य)

अध्ययन : आगमों का गहन गंभीर अध्ययन, जैनेतर

दर्शनों में सफल प्रवेश तथा हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, मराठी, गुजराती भाषाविद् ।

उपाधि : श्रमण संघीय मंत्री, साधुरत्न, श्रमणश्रेष्ठ

कर्मठयोगी शिष्य सम्पदा : श्री निशांत मृनि जी

श्री निरंजन मुनि जी

विशेष प्रेरणादायी कार्य : ध्यान योग साधना शिविरों का संचालन, बाल-संस्कार शिविरों और स्वाध्याय-शिविरों

के कुशल संचालक।

आचार्य श्री के अनन्य सहयोगी।

# आत्म-शिव साहित्य

#### आगम संपादन :

| (व्याख्याकार आचार्य श्री आत्माराम जी म.) सहयोग राशि                          |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <ul> <li>श्री आचारांग सूत्रम् (भाग एक)</li> </ul>                            | 450.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री आचारांग सूत्रम् (भाग दो)</li> </ul>                            | 450.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री स्थानांग सूत्रम् (भाग एक)</li> </ul>                           | 500.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री स्थानांग सूत्रम् (भाग दो)</li> </ul>                           | 400.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री उपासकदशांग सूत्रम्</li> </ul>                                  | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री अन्तकृद्दशांग सूत्रम्</li> </ul>                               | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री अन्तकृद्दशांग सूत्रम् (संक्षिप्त संस्करण)</li> </ul>           | 50.00   |  |  |  |  |
| <b>☀</b> ं श्री अनुत्तरौपपातिक सूत्रम्                                       | 100.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री विपाक सूत्रम्</li> </ul>                                       | 500.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री निरयावलिका सूत्रम्</li> </ul>                                  | 300.00  |  |  |  |  |
| (कल्पिका-कल्पावतसिका-पुष्पिका-पुष्पचूलिका-वृष्णिदशा)                         |         |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग एक)</li> </ul>                        | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग दो)</li> </ul>                        | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री उत्तराध्ययन सूत्रम् (भाग तीन)</li> </ul>                       | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री दशवैकालिक सूत्रम्</li> </ul>                                   | 300.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री नन्दीसूत्रम्</li> </ul>                                        | 400.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री दशाश्रुतस्कन्ध सूत्रम्</li> </ul>                              | 200.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री आवश्यक सूत्रम् (श्रावक प्रतिक्रमण)</li> </ul>                  | 30.00   |  |  |  |  |
| साहित्य (हिन्दी)                                                             |         |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री तत्वार्थ सूत्र जैनागम समन्वय (समन्वय प्रधान ग्रन्थ)</li> </ul> | 100.00  |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्री जैनतत्वकितका विकास (जैन तत्व विद्या)</li> </ul>                | 75.00   |  |  |  |  |
| <ul> <li>जैनागमों में अष्टांग योग (जैन योग)</li> </ul>                       | 60.00   |  |  |  |  |
| ••• शिवाचार्य : जीवन-दर्शन •••                                               | 367 ··· |  |  |  |  |

| *    | भारतीय धर्मो में मोक्ष विचा        | र (शोध प्रबन्ध)                      | 220.00 |  |  |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--|--|
| *    | ध्यान : एक दिव्य साधना             | (ध्यान पर शोध-पूर्ण ग्रन्थ)          | 120.00 |  |  |
| * ,  | ध्यान-पथ                           | (ध्यान सम्बन्धी चिन्तन)              | 60.00  |  |  |
|      | योग मन संस्कार                     | (निबन्ध)                             | 50.00  |  |  |
|      | जिनशासनम्                          | (जैन तत्व मीमांसा)                   | 40.00  |  |  |
| *    | पढमं नाणं                          | (चिन्तनपरक निबन्ध)                   | 50.00  |  |  |
| *    | अहासुहं देवाणुप्पिया               | (अन्तगडसूत्र प्रवचन)                 | 100.00 |  |  |
| *    | शिव-धारा                           | (प्रवचन)                             | 50.00  |  |  |
|      | अन्तर्यात्रा                       | "                                    | 50.00  |  |  |
|      | नदी नाव संजोग                      | "                                    | 60.00  |  |  |
|      | अनुश्रुति                          | n                                    | 35.00  |  |  |
|      | मा पमायए                           | , n                                  | 60 00  |  |  |
|      | अमृत की खोज                        | "                                    | 40.00  |  |  |
|      | आ घर लौट चलें                      | "                                    | 60.00  |  |  |
|      | संबुज्झह किं ण बुज्झह              | n                                    | 50.00  |  |  |
| *    | सद्गुरु महिमा                      | "                                    | 50.00  |  |  |
| *    | प्रकाशपुञ्ज महावीर                 | (संक्षिप्त महावीर जीवन-वृत्त)        | 20.00  |  |  |
|      | अध्यात्म-सार                       | (आचारांग सूत्र पर एक बृहद् आलेख)     | 60.00  |  |  |
| *    | आत्म-ध्यान साधना कोर्स             | (सचित्र ध्यान-योग बिन्दु)            | 10.00  |  |  |
| *    | शिवाचार्य प्रवचन गीत               |                                      | 10.00  |  |  |
| सारि | हेत्य (अंग्रेजी)                   |                                      |        |  |  |
| *    | दी जैना पाथवे टू लिब्रेशन          |                                      |        |  |  |
| *    | दी फण्डामेन्टल प्रिंसीपल्स         | ऑफ जैनिज्म                           |        |  |  |
| *    | दी डॉक्ट्रीन ऑफ द सेल्फ इन जैनिज्म |                                      |        |  |  |
| *    | दी जैना ट्रेडिशन                   |                                      |        |  |  |
|      | दी डॉक्ट्रीन ऑफ लिब्रेशन           | इन इंडियन रिलीजन्स विथ रेफरेंस टू उँ | निज्म  |  |  |
|      |                                    |                                      |        |  |  |

स्परीच्युल प्रक्टेसीज़ ऑफ लॉर्ड महावीरा

रिटर्न अू सैल्फ

